सुवर्ण नामावकी

२ ,, साम्रवाय्त्री रतम्बन्द्रमी मदेवका राष्ट्रा महे कर्ममान स्यामकवानी जैन ममण स्थि के १ की कन्तामंत्री कर्मण्या बाद्रम् मार्था, पीएका मामयकाता – ग्पान मन्त्रते मुनि मी १००८ मी

ा, फरोबराज्यनी यमराज्यनी संबंधी मिन्दी। भानम्ब क्षितिको महाराज

4 , में संब, बॉबूर बाजार जिल्डमरावर्षा। भ , सच्छा क्षेत्र संपंत्र (व्यक्ति)। संरव्य -यी मेनीवान्त्रमें सरदारमक्ष्मी प्रपक्षिता | 🐕 🤚 दीराक्षामञी तारभ्यन्त्रमें गुर्गाकृषा रवकारी माम्बुर unrafuen agen (LIFE MENBES) १ औ शीराबन्द्रजी बाह्रुभावाजी पारब

गानुस्थाय ।

व सी माज्यक्ष्यम्त्री सेरमक्षत्री तुराक्षा

र भी देखतिमत्त्रज्ञी दिवस्त्यन्त्रज्ञी, यामध्या

HE THE THE सर्ट गमार, गम्पुर १ | ८ , क्लेंबरकावजी दिखीकावजी वाक्सा स्त्रार गाजार, गाग्तुर। जि भ शीराकाम्जी प्रतिकाम्जी पाएक

THE PLANE



मुरम्-मी जैनोद्य मिटिंग प्रेस, रत्तराम





THE

मी रस धैन पुराधावय, पापमी (मामदनगर)

### धन्यवाद

## प्रिय वाचक इन्द्

न्नापने कर कमलों में श्रीरत जैन यन्थमाता का ''न्नामृत काव्य समह्ग' नामक पुष्प समर्पण्

इस पुस्तक में बोषपद, वेराम्यवर्षक, शान्तिदायक एव चित्ताक्ष्क काळ्यों का संघह किया गया है ऋतः क्षाव्य रसिक्त तथा साहित्य ग्रेमी सञ्जन इस काव्य से लाभ उठावेंगे ऐसी आशा है । करते हुए हमें प्रमोद होता है।

इस पुस्तक की दो हजार प्रतियों के प्रकाशन में अमण्संघीय प्रथान मन्त्री पं. रत्न त्री १००८ श्रीश्रातन्दस्प्रिजी म० के ससार पद्तीय निम्न लिखित गुगलिया परिवार ने श्रपनी उदार भावना के फल-

स्वरूप सहायता प्रदान की है.—

(१) श्रीमात् बस्ताबरमलजी लखमीचन्दजी गुगलिया राषावास

(२) श्रीमाच् सेंसमलजी मिश्रीमलजी गुगलिया, घटावर (३) श्रीमान् सेंसमलजी गर्ऐश्यमलजी गुगलिया, घटावर

(४) श्रीमात्र् ससमजनी हस्तीमलनी गुगलिया, घटाबर

एतद्ये उपयेक्त समी दानी महाश्य घन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक के यूफ संशोधनादि कार्य में श्री पं. बसन्तीलालकी नलवाया ने खपने परिथम का सहयोग दिया खत. वे मी घन्यवाद के पात्र हैं। मन्त्री, श्री रत्न जैन पुस्तकांसप, पाथर्डी

<u>@</u>

मुप्रसिद्ध क्षिवर्ष प रत्न मुनि श्रीमभीम्धुपिजी महाराज का

 $\widehat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ । समाधार बा गग्द काना क्षेत्र पाप जीवन परिचय में बापका मास्त्र की भी मानकी रहारी 品番配 智性

कत रम भर के रिस्स भी तिसारित महों। चौर चनने निक्षित महत की खोर खपमर हो होने जाते थे। रई नोतों जे गरना है कि शर्रातिक नीर और एति स्टॉनिक नहीं हो महता। किन कमनीस चला है जेन पर्न के जिस स्वत्य को मालिक स्वयं मसमा गा, त्यों को समकाना जीर जन मापारण के ऐस्त को एवं तय प्र ने याता चीर इसी मार्ग से खपनी जात्मा का पत्याण करना जापका संदेग स्मान को मानक होता है और रागतिक मस्वित्ता का मीमोतक। गेनों सी वो विरोधी हिमाएँ हैं। मा को नाम मा मार्क मत्तु क्या मा

रिता था। मानी अनीन नपने निया में हो प्लेकान्त का प्रतिपास्त पोर ममर्थन पर रिया हो । वे स्कृष्टि के स्टी मो गोर मेर महानिक भी थे। युव सुमिशी ब्रार्श रियत मिन्तालिसित मन्य ज्यान मगरक मुनेषा चर्माचानिनी मजाराज ने उस्त भारका को प्रगमे हो बहाहरछ से भान्त सिज कर म मन्त्रे की नति है पान स्वन्य हैं -

(८) मस्पास्य महिमा (७) भी नोता निरित (३) मृत्याकिता मिर्ग (t) remarbil

(१४) जिनमुन्द्ररी गरित

ह) मन्यात्व मिथुम

१०) मी माननासार ११) प्रस्तीतारमाना (४) मी मन्तर्गास में (३) मृत्यम्बरम् प्रचा म्यास भार

(३) फपाय कुटुम्बद्दद्वालिया (११) ममात्र न्यिति रिग्सीन (४) में दम्न परित (६) में वार्ग नाप परित

(१७) भरत-वाहुवलीचीढालिया (१४) शीमती मती चरित (१६) प्रभगकुमारजी भी नसंगी साम्यो

(१८) जयवंता हमार मुनि-यह ठालिया

```
S
                                                                                   (११) यन्त्रा क्यासे
                   (%)
                                                                                      मानमी का जनपुर ।
```

D सं० १८=२ में विज्ञाए महाराष्ट्र में पदार्पेया करके श्रापने ऋपि सम्प्रदाय के संगठन के लिए बहुत प्रयन्न किया। श्रहमदनगर में चिराजित सन्तों और सतियों ने श्रापको ही पूज्य पत्वी प्रदान संयम पर्याय में व्यतीत करके, मिती वैशाख शुक्तला १४, र्ग० १६नन को सुनालपुर ( मालवा ) में म्स्षिजी म की ग्राा अत्यन्त निर्मल थी। कोई मी रलोक या गाया दो तीन बार देख लेने से ही उन्हें मालवा, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़, गुजरात, काठियावाड, देहली तथा महाराष्ट्र श्रादि गांगें फरने का विचार किया, किन्तु उस समय काललिंघ न आने से प्रयंत्र सफल न हो सका। आप दिन्छ से मालवा की श्रोर पधारे श्रीर अनेक होत्रों में विचरते तथा धर्म प्रभावना करते रहे। ४४ वर्षे तक श्रापश्री को सुलेखन कला ने प्रति भी वड़ा श्रमुराग था। ज्ञापने प्रच्र अत्यन्त सुन्दर थे। अापने शास्त्रीय लिपि में, अपने स्वाध्याय के लिए स्वय ही श्रीयृष्ट्रत्करप, प्रश्नव्याकरण्, सूत्रकृतांग, सं० ११४४६ में गुरुवये श्रीसुखाऋषिजी म० ने वम्बई में चातुमीस किया था, तव आप भी आपशी के शिष्य श्रीओंकारस्यिपिजी तथा श्रीद्यास्यिपिजी म. संसारपत् के वन्धु थे। श्रीद्या-पं० रत्न मुनिशी अमीऋषिजी म० एक बरिष्ठ विभूति थे। आपने अपने जीवन में चतुर्विध क्रपुतस्य हो जाती थी। उनमें भी कवित्व शांकि का अच्छा विकास हुआ था। अनुयोग द्वार आदि शास्त्र लिखे हैं। तेरह आगम आपको कंठस्थ याद् थे। क्षो आपने विद्यार करके पावन किया और जिनशासन का उद्योत किया। त्रजना में उद्दरने योग्य कवि हस परम्परा में निरज हा मिल म्पन्त है। ् स्वरोवासी हो गए। उस समय श्रापक्ती श्रायु ५८ वर्षे की थी। साथ थे। सुरत-सम्मिलन के अवसर पर आप मौजूद थे।

```
सेतेर का बीर संसार या साहर, करकार किया । तिमहासम की गोमा बढ़ाईं । बापके सहार राग्य
वेपानुसेत्वतृत्वकी बीर मर्जोनरेरक प्लग्न हो इस बाह्य है बीतों वा करवारा करें,यरी मर्जाकामना है ।
```

क्षे नर्दे • स्वाः क्षेत क्षमय संघ हे पंरत प्रपाद मन्त्री भी धानस्त्रमुचित्री मः के शिष्य पंग्रुनिभी मोदीन्धपिषी मः

श्री ष्रमृत काव्य समृह पर

मुक्स केसरी मन्त्री मुनि श्रीमिश्रीमानुजी म• का समित्राप

E

पारस्ता थिय में उसमें मन पास्स में भिरता पत्मास्त । बार दोहन पीत्र बनोत्त हो सुभार के पीत्र सरास्त ।। बाज रखान सुभान के सुन्ते सुन्ते भाषु न प्रपास्त । पीसुप पात को 'मिसरी'' सात बप्पासन की सुन्नस्त ।।

-बाह्रिया (प्याप्तर)

G. !-!-!

स्टास्ट प्रमाप्त गर एगाप्त गर एग अमुळ्लम् जनस्तर

# अमृत काव्य संग्रह शिक्षा-बावनी

तिक्रास्त्रिया —राज्य विद्यास भीर वरी भी समीध्युर्धल, म**ंक्रिक्रि** 

Prese

त्रमिषानमा सम्, वन पाम पर् मार ॥ मर्गुन आकाम भन, मान भन पाम ॥३॥ स्वर्रिस हिन भागे, रन् मान्नी मार॥ गोता गोतहिन भगो, मृन्त महा हिन्हार॥३॥ ॥ शेदा ॥ मगुबुँ भी नीगोन जिन, गीनमारि मुन्तपार ॥ मरन्यनो भाग मथा स्थे। हर पुरिर निन्नार । १ ॥

```
Ė
                                                       P
5555
              ॥ पनाचरी दन्द ॥
                              के । के सम्रोतिक्य नाम क्षेत्र प्रमा होत्र निष्य ।
नेत्र हाँ अपूर्ण पंत्र तत्त्व मा हिंदै सोम
                                                                                                      THE WHE STA
                                                                                     Ħ
```

[हैं। इए मोह जालमाहो वीत्यों है अनतकाल नाना जोनिमाही कप्ट सह्या है अपाररे श्रमीरिख कहे छोड़ सकल जजाल भन्य, घार गुरु सीख चेगा जाग हो हुरयारदे ॥ क्रोघ मान माया लोभ रागद्वेप वश जीव, पायो दु ख अनत न छोडत गवाररे ॥ मन तन वचन मुक्ते उपकार नित्य, देव गुरु आए गहे, रोकत स्वच्छद को। अमीरिल कहे वलिहारी वाकी वारवार, धन्य वाकी मानको सो जाए ऐसे नडको। थ हेने पय सुरभि चरण को बधन किये, देन फल अब जो ये मारत पत्थर से। अमीरिख कहे तैसे सत कुल गत मिंत, गिणे नहीं पीड उपकार तस कर से। है। |आ.। आडलो,अथिर,जैसे,वियुन उजाससम,राले आम मोटी पडे खवर न पलकी । द्धे। धन्य जगमोही सुख ह ख आया थारे धीर, जाणे परपोर मन टारे जग फरतो। करत विचारो काम बोलन मधुर वेएा, ल्मा दया चित्त धारे, वारे कमें वधको ॥ ।अ.। अगर आगत पर धरत मुगध होत, तपावत वारवार हेमचुति दरसे। तामे कूड कपट मतट कर ठगे लोक, राग हुंप वश होय, करे वात छलकी।। तुरुएा की लाय लाग रही घट माहे अती, पातक की पोट सिर कैसे होय हलकी। अमोरिख क्हें प्रोणी वारिये सतोप मन, फरमों के बीज वाल्या मौज हैं अचलकी ॥ आपाशे विसार पर गुण्में मगन होय, वायत करम नर्श करत विचार रे। दूच को तपाबे स्वार, कारम चर्न वास, तिल तेल इन्छ को पोलत रस तरमे। त्रमीऋषिजी ि होत औँ ५५॥एही-हमाए — तिषीह**्याः** कान्यसारह श्रो असृत

Ē Teach हासमें मधित मीदी मिनगाड़ी हाडू मान मरनप्राखी मगोड़िप पार बराय स्मन पर्वेग ज्यावि सुमनि प्रमासन्। TITE HEAD शा विषयात् मात्, बातका 41.14 भारत प्रमुक्ति मन इ N. wenn der PHENERIC (A 6/4 B/5 P. 44

वायमी शिचा तिरों करों सह रक, नक्त, में में में तु दा ताल आय परमा भार कें आयों न धरमा है अ समारित कहें धन अति कान देते हु दा ताल आयों बट पाप नेत्रों आयों न धरमारे अ ति, लियो नहीं सुनस, न गायों है निने भम्प लोबाइ यापण केण बोन्यों है मरमारे अ सुरुया है जीवों का प्राण क्या नहीं लायों मन, लोबाइ यापण केण बोन्यों है मरमारे। कूडा तोला मापा कर ठग्या है जगत लोक, भाम में विक्त नहीं लायों है मरमके। । हि [श्रुक्तां तीला माहे लीन भयो जीनो न षरम धन मीनो परदु, त्य मन पोर न विनारी है ष्रमीरित्त कहे थो, चल्यो हारके मर्जेप्य भव, चारु गति माही मरमर हुत्रो न्वारी है | हि । ग्रुम करमों के वरा देनगति पायो जीव, विलस्या अनुप मुख, प्रानद उदार है । भ भटकत भटकत, पायों है मनुष्य भव, अमीरित कहे सद्गुरु तीरा धार है ॥१६ |ऋ,। ऋदि नहीं पावे कोई सुछत कमाई विन, छोड़ घर हेशा परदेश जाय दींडे हैं। अ।अय प्रमाट मर् कपाय निषय मादी, भीनो रहे रातित. पाप जायिकारी है।। एक बार तिथैच रु थानर निगोद माधी, जनम मरण नई।, वेदना अपार है।। ए,। एक बार ष्रशुभ करम वण नरक्मे, पायो है ष्रमेत कष्ट, सदी जममार है। कर ने ममत मूड सिधायो नर माही, अमीरित कहे वरा होयगा करम है।।१था। चित्या नहीं देन आरेहत निगरथ गुरु, कराणा धरम नित्त, माठी नहीं घारी है। नाना भात करत व्यापार और पातनके, कीमिया के काज नेह हुमुक से जोड़े हैं।। चोरो करी सहे रुड, पड़त है केर माही, सहे जाति मार नडी ममता को मोड़े हैं। अमारिख कहे धन अति कान देते दु स काल आये घेरयो तोत रूप्ण न तो हे हैं।। जमीभूसपिजी म० कान्यसम्ब A. 对把

Ē में। सुरा राग चरा हेल करें क्यों गुमान मन, पर्ता को रंग को अवृता न बार हैं। से मोग्य के ब्रोड हर, गुष्ड में पारत मन पत्म बाने हुदाने !! मीं। सीएव क्री स मोरी बांत मत्तामितिरे पेना कर मोडन मिटाने मृद्ध प्रमाम ने ाद से बाह्यस्य हो।। 三世野野客 प्रमोरित को मिन छए अप कर मार, मुख्यमे पार वसि सुक्ष सिरेकार है। रि (पे.) केना समिमानी एउ माने नहीं दिव पंच होयडे निवार निव प्रताड करते 🧗। मोग्यु से द्वाड सीव गत्र को प्रदाय कर औस देन नोर तथी पोवत है गुप दो हिम भौ देवार्रात, माध मन मनमार्ग, पारे भिष्तमारी त्स पव गृथ ग्रद्धों । देत नहीं क्रीटेने मस्य कर सोरुख संसीर जान भारी काबिरुख का तिहाने मीट् फासका तीय पत्नक की पाट मिर शिषात नरक कुसी पाक में पबंध हैं। हो हे प्रपंत मुठ ने एक मामत है और पान कर पाप कपर क्षेत्र हैं। भिरादित मन साझ पाय सन कारत समत गगत् की नाव बन्ती। इक्ट बिनारा भयो क्यान पड़े देशाबी माने स्मोसिते वेदो शम ही क्सीदे देस रही है करड करते । क्सी बोबो क्साइसार प्रसिमान दियो सेता पन कुड नहीं बहुत झरप किये मेमी का सम्मन क्यांने गुरु मारगाने रमोरिक गई सीहो रारक मरत नहीं Ë

1

वावना रीना |आ:| अन्तर लिखित ग्रुमाग्रुम निज्ञ साचित को,ताद्यी अनुसार जीव, मुखदुख पावे है | मि कोई नर सुखी कोई दुःखी कोई निर्धन, कोई नर धनवत आद्दर बुलावे है ॥ अ कोई नर सुखी कोई दुःखी कोई निर्धन, कोई पुन हित ताके चाकर कहावे है । |गः। गरम में आयो तव पायो है अपार दु ख जाएं। निज चेतन के जाएं। किरतार है। | कोई तर सुखी कोई दुंखी कोई निर्धन, कोई तर घनवत आद्र वुलावे है।। कोई हाथी घोड़ा चढ चालत आनंद माही, कोई पुन हित ताके चाकर कहावे हैं। कोई रंग महलमें पडे कोई बधन में, अमीरिख एते खेल करम करावे हैं।।२१।। उडी उडी नींव देह, मुणावे आवास जाली, मरोखा अटारो चित्र गोमा सुरसालकी | गुणि जन सगत न सत को नमायो शीस, प्रमु नाम लियो नहीं निंदा मन भायरे ॥ श्रमीरिख कहे भारे नारो नव मास मात, श्रायो मुष्टि बांध के पमार हाथ जायरे॥ अमीरिख कहें घरे गरव गुमान मन, पापके निये से फिर, वहीं ठौर त्यार है ॥नथ धरम की तीख नहीं भावत करम वश नीड़ में गमाई रात, डिन काम मायरे। अशुचिमें वास रह्यो, सवा नव मास चित्त, देखरे विमास तिहा, सुख न लिगार है।। ।खः। हार ड्यों जनम ष्रण् लेखे ते गमायो जीव,कियो नहीं सुष्टत मनुष्य देेद पायरे नीचो सिर ऊँचा पाय, श्रव ब्यू रह्यो टेराय, निक्स वाहिर दिये, दु ख को विसार है मात तात नारी सुत, मोहमं वयाय रह्यो, रुष्णा आधिक चित्त करे धनमाल की। अमीरिस क्हें घट रोके जब मौत खाय, जावे सव छोड वाघ पोट पाप जालकी।। [फ्र.] करत जगत धघ छघके समान सुख, ऐशमे भुलायो मन त्रास नहीं कालकी। स्त्रीस्थिनी मर्जास्त्रीम ĮΕ नित अपि ५आएने-स्आए-कान्यसग्रह अ) अस्त

Ē क्षित्र करण मेदारी करणे है मुल कुछ केल कक्षीत्र करण स्ता करणे नहीं पारचे करणे है केट में करण तक्षीत्र करणा समान सेता पार्ते साथ काप से ।। संस्था देशकर करण है सिंग मुत्र वीपूछ को महे नहीं महिला महिला नमीरित को यक होमगा दिसान तेरा, कम बाव मार कुछ जानेपा तु भागते ॥ क्ष्म काख दुप्तकार,विराद है जिल बार केत हो पुरीजार पतु पंच किया थाररे। समीज क्षमार पुराव्य तीन दार व्याचीरिक पतु माने होय पत्त पार हे। धन्न ष ! किस्से निकार क्यी करता ने बारवार काम बागर कर क्षेत्रप्त न हास्दे। हाहते सिंदर सता प्रकामने एक स्पाप्ते महा कराकत तते भे हे सर्व हार है।। तानेंद्र कोमाए पकी निकाकी मुक्त तथी माने मेरी कह्यों कहा उपना दुरकार है। बामीरित हों बार्व मारे तीनव हात. साम स्थार तर्व होंग बसकार है। री तम्ब्र बसार है संसार थानु क्य बार क्षेत्र वसकार द्वान ट्विसे निवार है। लि। क्यांते हेरे का मधी है बाहता. ताहू जी कोने मत बाहिर क्रिया है। स्तु ए की सी पत्ती की मत्ता बहिर होते हुत्य पत्ता काज न सरव है।। ान। नहीं कुर्मित क्यारी छता बपाबित एक दक्ते मिकार कारी क्रीन परतु सार है। April & Bart Seif नोहरूदे वह की मी मी मी पर पर में की मूह मूह इस मनते पर है। मसीरिय की मृग महिमने सुकास होक शिकी म समार बन है 明祖明

शिवा जि,। जाना है जरूर घर दूर है चेतन तेरा, मौत फिर रही सिर पलमें गिरावेगा। चार कोस जाय तव, बाघत खुरान साथ, चित्त में विचार परलोक कहाँ खावेगा। नाप दादा तेरो न कमायो चले दाम सग, प्रागे नहीं ज्ञाति देइ ष्रादर युलायेगा ॥ अमीऋषिजी स**ं फ्रिफ्र** 

निः। नाना भात तोय समक्तावे गुरु वारवार,ससार असार सार मानके लुभाना है। नानापन छोड नहीं दानापन धारे चित्त, मोहमे लुभाना ऋधिकाना पाप ठाता है ॥ मकडी ज्यों मिलकाको, आथके प्रसत वेग, मेंढकको छाहि ज्यों अचान दंगों देत हैं ॥ मूसाको मक्तार जैसे, ताक कर गटकत, तैसे तोय काल छाय लेगा गुरु केत हैं । श्रमीरित कहे तव ख्टेगा उपाय सव, ऐसी न विचारे मन, सोचन प्रचेत हैं ॥३०॥ [म.] मपटके जैसे वाज दावत है तीतरको, जैसे वनराज आय मृग गृही लेत है। अमीरिख कहे लीजे, तप जप व्रत सग, अयसर चूके जीव पीछे पिछतावेगा ॥२८॥ मिक जीव इपालि-हमाष्ट्र कान्यसम्ह श्री अस्त

मानमें भुलाता गुरुदेव नहीं माना,शुद्र देव न पिछाना फर्म किये छाना छाना है। झमोरिस क्हे स्याना **अतकाल हाथ जाना, कु भीषाकमे पचाना त**चे पछताना है ॥ ।ट । टले नई। काल लोपे करत उपाय कोड, मेरु शिर रहो भावे समुद्र मफार है। अमीरिख कहे काल जायके लियो उठाय, जतन घरे ही रहे खडे परिवार है 113२ बब्लार सजीने तन, थारत आयुध सव, पेसे सात कोटड़ी में, देश दुड द्वार है।। रज्ञक मनुष्य द्वार द्वारपै रहे ज्यसख्य, होय दुरियार हाथ लेद हथियार है।

E अमीरिय को देश होक न स्प्रांय को नरक्षे यम स मेडास बाम मू नक्षे ॥३,८॥ मनीरिय गई स्त नाम्र पर्यं क्रो। जिन्दा होत कृत्र सत्र मृष्ट सति मृष्ट कुल्मा दोना बाहू बिर सत्र जागु है। तिमा से विकर जान कृत्रमा सोही बुक्सान कुष्मीया पहन जना जान माधवान र सुर इत पत्र भारति गय हैं राजान है। स्मीरिक गाँगमधी बनाव से मीति का गाम प्राप्त प्राप्तम गुष्ट हाय सिरमाण रह 🕷 । अरत म पाय से ब्यास मन इरमाम अज्ञ नव्हीं माजी नित्र सुराज न ब्रुनमी। लर बुराका मोनी ट्याया इंब्रुट्स मित्र मार पनी मार्गी सिर वैसे बस बुज्सी। चित्र समुद्रिमान्त्र की स्ट्री हैं उसकि पुरम्सित प्रजीन सिमा शापा सरकते । साम्य पस्ते हुठ दस्तर क्याय पर सुर्विधित कर और बस्ते सम्बन्ध समीराज गड़ पर हर. 18.1 बोख नहीं की जा गुर देवक वचन सुसी क्षी बेबिन दिन बाग्यु पर - ---- क्यों के सी पूर वैग की में मित महेरामाधी, पात्र बती बोधे पन स्थापन रतेषा मिल कास्मृत काम तर दक्षित पर साम गयो होत्रा मका नहीं। तमरित क्ष पाप क्षेत्रके सिमायों कर अम हाम नरममें मरकाष ज्या श्रा फिल टरेक्ट जांग भाग स्टब्स

> की महित् सन्तर्भव्य

ر ا ا ا दारमी प्रमीरित कहे निव, कालो विन भान जाएी, रयाने जनत जान, पाम्या भवपार है। ।धि,। धार शुद्ध भाग मन गनार तारणहार भाग निन कीना सत्र, तप जप नरग्णे।। (त.) तम है अमार नर, कींज्ये निचार मन, पिंजर हें हाड ताने चाम जो महाना है | हुरगेर खाना द तो मानत हे मरा मरा, छत न्यातार तन, जान ह राह्मता है ॥ पनोको गगन जिमे,लाज्जी र प्रयलेको, तैसे भवि जीप ताक्षा रो। ता प्राथार है। | न्नोटि भव मचित पातक जाय निरलाय, रिनमुस्य नाता हुरगति टु राहराणी । भाव मनदेगी नड मदत्तड पति समनतो, फेनल सुरान पाय मेदी भव किरणी ॥ । द । हमा है बरम मूल जाएं। यनुकूल प्राए।, बारो चित्त माह। भव २ मुनकार है समुद्रमें नार भूला जनको मारग दाना,त्यामा का शोतल जन भूरोको आदार है।। श्रमीरिख को भय तारण जहाज सम भावना प्रधान जैन श्राममने वरणी ॥४० क्हे अमी ऋषि,चल्यो आयगे। अरलो, तव तरं। हितवारो कोऊ सग सा चलायगे। थि। थिरता रहेगो यो गकर ना रहेगा मन् पुर ना रहेगो डेह नुरमें मिलागगी। धन ता रहगो ना रहेगो तन निकास पन योवन ये तेरा छिन एका निलायणा । करल भलाई माई छोडो .ल छन्मन नडान य देह तरी प्रात में मिलानगे। मागत है माना नहीं देव ता हगन करे, लोगत थानक चाज,नोह न खपाना है। अमीरिख कहे तन काचा कुभ जेसे जान,रग चग नेस नर, भया न्या दिनाना है।। शिक नाउममर ह नो असत

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | P 1 7 7                                                                                                                                                                  | 0                                                                           | -                     |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | े कि दिन जाना कराया । वह जाता कराया व्याक्तिन के कार कराय कराय के कि दिन कराय के कार कराय कराय के कि दिन कराय के कार कराय कराय के कि | स्त है।।<br>व्यक्ति है।<br>विकास के।<br>विकास के।<br>विकास के।<br>विकास के। | करि भी समीक्षपित्री म | ी क्रमीक्रिकी म<br>- क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रकेट |

[ 83] वायनी रिचा घेतुपाल यनमादो, करत है गाय मेरी, साम समे मडले अकेला घर जाना है। अमीरिख कहे तैसे, मिल्यो परिवार आय, विछडत यार नहीं चेते न सयाना है।।४न वाजीगर खेल मेला महोत्सव माहों नर, मिलत अनेक फिर जाय विरलाना है॥ (र.) रात समे पदी मिल, रहन हे बुन पर, उगत सूरज हिमो हिसमें डडाना है। अनंती है भ्य व्यास रोग शोक खास ज्यर, परवश पणो है अनंती शीत गगमी ॥ अनतो है भय छ भी पार उन् मामली हो, अंग अंग छेर पार, मींचे तरे असरमी। अमीरिख क्हें नदी वेतरर्णा माही न्हाक्यी,याट कर दु स्त मत होने दुष्ट करमी 189 燥 | । य। याद म्यों न करे जीव, सह्या जो नरक हु हा, निरतर मारे मार, परम ष्रप्यरमी। [म, भटकत मनरूप, अश्व महानेगवत, रुम्यो नहीं रहे करे नानात्रिय रग है। पुरण इत्य जोग, तनमे ममापि निग्लोमी सद्गुक जाग, दुलेम विचार रे।। मि.। मनुष्य जनम धुर, पायवो दुर्लम चेत्र, श्रारज उत्तम उल निर आयु धाररे अवस आगम वेस, सरधा दुर्लभ अति, वरम उत्रम किया, दोय मत्रपार दे। अमीरिख क्हे प्राणी, दश बोल जोग पाय, तजके प्रमाद घार, दया धर्मे सारदे ॥ थ्रमीरिख कहे सुनि, ज्ञान रूप वाग करो, लाजत है मनजश, श्रानंद प्रभग है।।४४ कनहू नैराग्य कनु मन में घरत राग, कनहू धरम कनु राचे पाप सग है।। चार गति माहे भटकावे नहीं पांत्र पार, गिर्का नहीं जाय जेमे उन्धि तरग है। युमीःसृपिजी म**ंभ्रम्भा** 

जायमम

भे अस्त

( <del>2</del> E • ममारीम एती श्रांत स्वागत न वार की कहे क्षों क्षी क्षीत्र वान गरार द्रा। सि । ब्राम्मको कालम म्याप्न मगाइन्य स्वत्रत स्वापन निम ह्या कुरनगर है । हीं। हिसार बस्तार क्रीन सन्तन्न सायानम,ब्रिनम विरक्षात ज्ञाप द्वाप क्रो बार्सरी मह राज कार्य मार देव न पार्त मान देखों नुप मारन्त कार मार्द्र ।। बोसत कट्टक पन नारो ह सरख मार नाशा सुख राख मन, कांच मन वार ।। सतर स्वद मारे वाच न बट्टक हाद, त्या अन वाय तीरा नीसी नियार है। क्षेष्यभाग कुन्त्रमाष्ट्र ज्ञाना मण मन जाती रिक्षे जिन उपमा दतातु निष घन्ना। ॥ (मन घमाल जिमामधि एम नरमा विषय बदा होय घरे होयन क्यों हराती । भगोतिका ग्ये प्रासी मोड्स कुमाय रक्षा पक्षमी ग्रामा मरे ग्रामा पि पद राज मानक प्रायक श्रीत क्या रहे जान राज नाय निया के संद्राप है। हाजी य का राज स्वास्त्र प्रायमि कारकी का में स्वास्त्र का हा प्रायम स्वास्त्र है दिया एड सम् थार शासम् महत्र सार ब्रानु तीड गाम देश वन्हीत हजार है। जि। कचन मधुर छने (प्रियोत कपट स्रज्ञ कोनों का औन सन मधुन उपार रें क्रीक्रिड ब्लास्य द्रवतार स्तिष्टता पृथली क्रुप्त वन पाइ इ प्रमीरिय को बीव फरीड त्यार का दरवा है सम्बन प्राप्त मान प्रमार है। । । ममोरिक ब्यू मन सरक्ष मधुर क्षेत्र शीनी क्षित सीत्र भन भन्न सुत्तनार है।। BENE Pierre (F

।स.। समिकत विन नहीं पांचे मोई शिव सुख समिवन विन सव करणी जसार है। उपरमे बीज श्रीर कूटवो पराल पुज, श्रक विन गून्य मार, दोय न लगार है। ह्रार पर लीपण टीपए स्रा चूरा पर विलोजन नार जैसे, फोगट विचार है।।

ष्रमीरित करे होण जनम मरण दुर, सेवो सगिनित डेम जागो नरनार है ॥ १२॥

ि शिद्धः **मि**ष्ट

(1111)

OFFI !

हि. इस और वक दोई होवत है एक रम बाहो मन सरल को कपटकी सान है।

सोनो ने पीतल होनो, होत है सरोग्ने रग, रजत क्थार होई होने एक वान है ॥

क्वित्यमग्रह

थ्री स्रमृत

क्रीकित वायस सेनों, होवे हे बरसा गक, बेतु दब थोहर को, रम गक जान है।

र्म एक सम पिए। गुण्में प्तरक जाति, जमीरित्त घरम जघरम बद्याए है। 128

मुनि गजसुरुमार सथक उतारी द्याल मेतारज रिस तेषपाय रदी कपती॥ |का। ज्ञमा मुखनाई फरमाई हे धरम धुर, करत करम चूर, जिननेग् जपनी।

ទក្រ

पाचमे खधक शिष्य, टाल्यो है करम विष, परडेशी ज्ञमाघारी निया कंठ चपती। अमीरिस कहे जोष जीते सोही शूरवीर जनम मग्गु तज, पामे थिर मपति ॥४५॥

।त्र.। स्पण्ति लाय छाय रही पट माही तेरे, जोड जोड भाया उडी,गाडके धरत है

à ∴

जमीरत कडे नहीं जाने मात्रा संग तेरे, मोटा मोटा राय मेरी मेरी के मरत हैं।।

धनमाहे पाती सात धरती जगन न्यात नेवना भूपाल पानी चोर भी हरत है । ल्लन्यों न खायो नहीं, लायो है मतोप मस, मरी दुरगति गयो, विषत भरत है।

. इशाहनि-हशार—गाहणेम् र

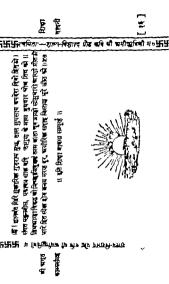

सुबोध शतक

द्धा

सुनोघ

श्रतक

अधुभ अमगल आदि सव, नाम लेत रल जाय ॥ १॥

श्रीयुत शाति जिनाधिपनि, शाति करणु सुखदाय 🛚

2

चिमो विश्व विख्यात छट्टो बागोश्वरी सुसप्तमो कौमारी श्रष्टमो है ब्रह्मचारिए।। नथम भारती टेघो, इजो सरस्वती तीजो शारदा सुनाम घर चोथो इंसगामिनी

जो वर नाम यह, होवे अमीरिख पै प्रसन्न श्रुतस्वामिनी। टश्मो सुत्रहा सुता, ग्यारमा ब्रह्मायी वारमी है ब्रह्मवा

ावमो विदुपा देवी, प्रात उठी पठन करे

शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री श्रमीश्रहःवर्जी म**्रान्धः** 

नोति को प्य ॥ ४ ॥

धारिये, धर्म

संबं घरघो नाम

शारदा नाम—

के, सुबोध शतक प्रथ।।

रच्रं त्रथ हितकार ॥ ३॥

गुरुराय की जानि

त्तिह

नुष्याः—शास्त्र-विशारद गोड स्वा अभाज्यविन म**्रा**प्य

ज्ञानदान दातार॥

निकेत ॥ २ ॥

सुबुद्धि

जडमति, शिवपंथ

कृपातें कर्रा

थ्रत जास चर्षा

उर धिर हेता।

समरो

वरदायिनी,

त्वी

कान्यसग्रह

भी ष्रमृत

ू पू नगीचारियी ग 星 1 गृष्यास नदे,याभग विनाशि हे याचार पंच थारे हैं। रारान क्षम पत्म कापक ब्रम्ति है। मधु प्रगयना 🕻 । न्नेराधार नर मारिन 🎙 बन्स सरब् बरा ज्यानि रोग र ाडे बसु इएस समस्त भये। निम्ने अपन दिन प्रापी mitter in meh-क्ष पाप आप है न्द्र चनीरियस्य 1 कि क्षेत्र क्षेत्र क्रायुक्त क्रायुक्त

ين ~ सुबोघ शतक ऋमीऋपिजी म ० धुक है अशोफ फूल, फल दल शोभित सुसिंहासन रतन जडित मतुहारी हैं। चामर अनूप धुभ, डारत सुरेंद्र मिली, छत्रोपरि छत्र तीन, तानी छव न्यारी है।। निशाहिन करत अभ्यास जिन आगमको, थातम स्वरूप साधवेकी मति जागी है।। पुद्गत वाह तजी, बाराविध धारे तप, परोपह हुक्कर सहत शिवरागी है। देशना प्रकारो जिन शोमे प्रतिहार छाठ, कहे खमोरिख खरिहंत उपकारी हैं ॥७॥ देव वरसावे विन जीवके कुसुम पुंज, दु दुभि बजत प्रभामडल उजारी है। कह अमीरिख सबे करम कलक मेटो, पामे मोल्वास ऐसे साधु बड भागो है।।६॥ महान्नत पच त्राटि सप्तविंश गुण जामे, जानि दु खमूल जग भोग भये त्यागी है। उपाष्याय वणान— जगसे विरत होय, धारे जिनमत जत, ज्ञान किया युक्त जिन मारग दिपाये हैं। अतज्ञानसिंधु अवगाही भग्ने पार आये, कृपा करी और भवि जीवको पढाये हैं।। अतज्ञानसिंधु अवगाही भग्ने पार आये, कृपा करी आप करिने हराये हैं। कहे अमोरिख ज्ञान मानु है प्रत्यक् जेंद्र, ऐसे गुण्यारी उपाध्यायजी कहावे हैं ॥४॥ ससय हरत गुण धरत पचास वर, मिध्यात्वाको मान भग करिने हराने उपाध्याय वर्णन-अष्ट ग्रातिहार्ये— साधु वर्णन — इप्राष्ट्रनि-ह्याषु — तिघीहर**स स्थ** अमीऋषियो म**्स्रस्**र हीक जिंद fre द,ियसप्रह श्री अमृत

3 É मिने मन्त्र पत्र की नति के की दोरे को मोत्र की मोत्र को क्यों कि गुराने हो मानु ह समान 🕻 । मान जान 田田子 HI SH कि असमाम

सुनोघ शतक शास्त्र-विशारद प्रीट कवि श्री मिक्तवत बोले मीठे वचन गरव त्यागी, सुणिवेको रुचि किते चिन्त ना डुलाचे हैं।
सुणे सो प्रगट कहे प्ररंत करो जाणे पुनि, सुणे घने सूत्र नींद थालस न अपवे हैं।।
बुद्धिवत दाता गुरु महिमा बढावे भूरि, प्रीतिवत होय निंदा आंगुण न गांचे हैं।
कहे अमीरिख दरा चार गुणधारी ऐसो, सरल विवेकी नर ओता सी कहांचे हैं।। शीश शीश कोटिसुख,प्रतिसुत्त कोटि जिन्हा त्योंही प्रतिजिन्हा कोटि भारती बसाचे हैं। कौन गिनी सके धन दुद वन पत्रनको, सागर तरम सख्या, कहिके वताये कौन ि कौन कर अगुलते माप पुडवीको करे, सुमेरु गिरिको तोल, करिके टिस्ताये कीन ि क्हें खमीरिख जिनराजके अनत गुण, मदमित नर पूरे गुण कथि गावे कौन ११२ कीन रतनागर मुजातं निरी पावे पार, त्रवर में उड़ी नभ श्रतकं सुनावे कीन !। कहे अमीरिख जिनराजके अपार गुण, काहूँ विष ताको नेक पार नहीं पाये हैं॥ सागर अनंत पर्यत यों निरतर ही, या विध अनत भगवंत गुरा गांवे हैं श्रोता के १४ गुण--िष्टि होत्स् कि होत्र इत्राष्ट्रने-हजाष्ट्र— 15विष्टा

; ज्यसमह

भी झमृत

[ 22 ] Ę ŧ स्त्र-विद्यारद प्रोड कपि **≨्र**चविताः—र यमानितुमे भयो न प्रसार द्यान मात्म प्रमानो । त्वा नित्र मानत न मानद भरम भी ॥ मध्म परम भी। को साहाय कुरम हात माय एक को पायपुत्री कहा, महिल महानतें। बीची महिलाक को सब कि पात होने मेंत कि पाइपाय कक्षान में त हात काम कीय हुत हो कुल कामकी कोष पान हिप काह कि सुरात में। हे दे जासाही जानामी ग्रेपारी जीव क्षेत्र सन प्रतादि प्रत्येत मसीन हैं First Hyd मान् कृतिमान स्थ बाने पन गुमागुम रम पानिम मुद्द विकास मिच्याचीट सबब---समरीह सन्ध 1 TO TX BARBAY for the sea properties in the sea of the Part I ) The second

सुनोम 21.FF क्हे स्रमीरिख मुनि ऐसे मीनधारी होय, तारए तरए सीही सुगुरु हमारे हैं ॥१न मौन करी रहे नाहीं घाअव के वेएा कहे, संवर के काज मुद्ध वचन उच्चारे हैं। आगमके वेए। ऐन, माने सुखदेन पेन, माने मि ज्या केन चित्त ऐसी विघ धारे हैं। बोलत है प्रथम विचारी निज हिये माही, जीव द्या युत उपदेश विसतारे हैं।। 上。中 हिम्सिक्ष कि भिर्म इपि इपिष्टिन स्थाए-। तिषेष्टि कि श्री अस्त

मुगुरु-माहमा---

कान्यसद्

्रुर्म मोरे जग-मोगको श्रासार लखी, त्यागी के ममत्य पाप-ग्रंथीको विछीरे हैं। काम मोह डोरे केलत्तु जिम तोरे, प्रीति सयमते जोरे जाके रहे भव थोरे हैं।। चहे ज्ञान घोरे शिव साधवे वो दोरे राग हें पाटि अगोरे जानी ताके मन मोरे हैं।

अमीरख वाहिर मीतर रग बोरे ऐसे साधु मुण गोरे ताको हाथ हम बोरे हैं।

स्यम सुघारे पच महाज्ञत बारे सो निवारे सब पातक प्रचंड पुंज भारे को

शास्त्र विशारद वीढ कवि श्री

23 भ्रमी ऋषिजी पंचमहात्रत शुद्ध भाव से आराथे नित्य, चमादिक दशविष यति धर्मधारी है। कहे अमीरिख अघ पुजको विटारे जाले, ऐसे गुण घारे सोही तारेगा इमारेको।। ज्ञानके उजारे रागद्वेप हुसे न्यारे, विपै वेल को उखारी पामे भवके किनारे को थ्राश्रव विटारे सत्य संयम छाचार वारे, तत्वको विचारे सींचे समताके क्यारेको ।

महित विशुद्ध त्रद्यचारी है॥

स्तरे विध, नववाड

रियाष्ट्रत्य-भेव द्श स्थम

न्स्य सिन्सी—

HER SEL 管理的品层区 

ار برد ا सुनोध शतक भूमि गृह भूपण वसन यान भाजन आयुध सेना, त्रिया पशु गजादि महान है। कहे अमीरिख जब आवत रतीप धन, ताके दिग सब धन, घूलके समान है॥ श्रमीरिख करी क्योंना देखो कष्ट नाना भात, जीव द्या ज्ञान विना मीज् नहीं पाले है कनक खान, पोरस रसान वर रतन नियान है। --- नन्नेन नमन मोनी पारस पापास है।। क्रेत सिर पैर लों मुंडावे केश वारंवार क्षेते पच केशी नख जटाही बढावे हैं। क्षेते व्हे हिगवर वसन तजि फिरे केते, नाना रंग भेख केते भसमी रमावे हैं। क्षेते जो शासन समाधि गही बैठे केते पचारिन चौरासी मांही देहको तपावे हैं। अरिहत देव बारे गुण से विराजमान, अष्ट गुण् सिंह कर्म रिपु किया छारों हैं। मन बच काया शुद्ध, जिंपये त्रिकाल नाम, कहे अमीरिख नित्य बद्नां हमारी है।। क्रेते पच केशी नख जटाही बढावे हैं। आवारज पसु गुण छत्तीस महोन जान, उपांज्याय स्वामि गुण पचीस उचारी हैं।। गुण सत्ताबीस धारी साधु महा उपकारी, एक शत आठ पच पर गूण सारी है। होरा नील विद्रुम गोमेघ पुखराज पन्ना, मासिक लसन मोती,'पारस पापास ज्ञान किया के विना मुक्ति का त्रामाव---मंच एसेष्ठि के १०८ गुण-पुरय जोग पामे धन, रजन संतोप-धन महिमा—

ि होत इस्ट्रिक्ट इस्ट्रिक्ट होते हैं।

अमीझिविजी म**ं र्मा**म

**A** 野奶

कान्यसमन

E, 191 ·Kr भीत हो मदा ही मंग द्वाद जैम को Ē पुत्र पात स्तित्रय सावनोक सामान्य

सुनोव स्तिक शास्त्र-विशारट प्रीह कवि श्री ुक् अमीरिख जो लों कालरिपु घेरे नाही, तो लों त्र धरम हो कमाई ख्र कि ले।। जो लों पच शहय सुगल नहीं नीए होय, तोलों नर सुशत-रतन रोप भरि ले। ं को को यह देह तेरो शुद्ध नाहीं होय तोलों तप जप उद्यम सुक्षिया उर विरि लें जो लों ना नामीति रोग यसे नारारीर तेरो,तो लों जिनराज यश,भावसे उच्चिरिले। भावनग परीचा करण शिवा-, रव्यसंग्रह ने अस्त

कहे अमोरिख दु ख दारिद्र पलाय ऐसी रामिक पदारय ग्रमोल पास रित ले। सयम सुदीरा नील नियम विदुम त्रत, गीमेय विराग ज्ञान गानिक हराखि ले। तप जप मोतो ष्यान पन्ना नय लसनिया अभय सुरान पुराराज ही निरिंग ले ॥

पुरण मरी है जिन बरम मजूम यह, ऐरे जीव जौहरी, जवाहिर परिव ले ॥३२॥

मुनह सुजान त्यारे पायके नमय सार, भूलि हूँ न तेनो कहूँ औत्तर विताइण।

समय सफलता--

ि छोक जोंप ५५१एछी-स्प्राष्ट्र— तिष्टो*ष्ट* १**२५** 

स्रमीऋपिजी म ० फिर्फ परम पुनीत जिनमत मुख्याम लही, हरस्य सहित जान नड में नहाइए॥ सार जिनवासी स्खवानी हितकारी मानी जानी निजक्त पर सग विसराइए।

[ 5/8 ]

ित्तेको दाव नाव सफरी समान यह, कहे श्रमीरिख परे पुष्य जोग पाइए ॥३३

| म्<br>स्री प्रस्ति विद्याः—सास्त्र-विद्<br>प्रमुख्याः—सास्त्र-विद्                                                                                                                                                                                                                                           | गरक प्रोड करिय भी भा                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ू<br>भू<br>गिश्चपित्री य <b>५५५५</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हो हो महिताता —<br>से हो स्मान तीरे डाने ना हतोर माण काने नहीं पनडे बटाउ सम पासा है।<br>पटन स्तान ते तिने समाम हता था पट पटन समोने की पता है।<br>एस पटन स्तान हिना ने तृत हुम नीड नहीं पता ने तुन्तिका मा पासा है।<br>नह मांगीर मा एस्ट्रे मांगेस म्झ, पत्तीरे पताम हैसा हन डा हमाशा है।<br>सीसा ही मागारता— | पणु है जॉकर क्षेत्र पंजाते के और एम तीकर बरफता का हार्गति सहम्यों।<br>क्षेत्र पाणा है तोजम कर्षी घर जो हरण मांग दिंह भी हरम्यों।<br>पुरुष सम्मा वह पोणा विद्यास कर, मिरा घर्षा एक बाद को शक्त में।<br>ब्हे स्वातित कर्म मुद्द है प्लार पार मुक्त महफ वर्ष जार है क्ष्य के मो<br>ध्येमान श्वक्रमोरेट्डा— | देरे कुल क्यों करात्वर है बार्क कुल आहेर बाल जात हो।<br>माने हिनार दुलाई टाड गुरू पुत्रे मानको भीर प्रतासन कर पारों है।।<br>रागे हैं पर करों। करने कनान हो में सहित केल माने माने हैं।।<br>ब्यूलमेरिन हमारित हानियों के कुल में की कार कीन माना में है।।।इ |
| al aufachalia KR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | के जीव क्रमाइनिस्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mAPARISH                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भे पश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| न<br>'हिं<br><b>फ़िर्फ़</b> रचयिना |
|------------------------------------|

धन ना रहेगी ना रहेगी तन नीकापन, जानन ये तेरी दिन एकम निलायभी। करले मलाड़े माई छोडो छल छर मर, जन निल टेट तेरो, जागमे जलायगो ॥ क्र ना रहेगो यो गच्च ना रहेगो मन्त्र ना रहेगो के घ्रम् मिलागियो

打坏形

में अस्त

सुनरे सयाने त्र करत क्यां गरुर एतो, व्हें ने अभिगानी हित वेस्ए नहीं धारे हैं। कहें अमारिस चल्यों जायगो अक्ला तव, तरे हिततारों को उसन ना चलातगों।

देखतधी तेरे दते धूर में भिल है जन, जजहूँ ना नेक अभिमान को उतारे हैं। कहे अमोरित्य धारिक विनय मूल हाहु, होज़े दे गरूर गुलदेन यो ज्यारे हैं 113.8 नीकापन यह तेरी हे पमें विनशी जाय, थिर ना रह्गा साज बाज ये तिडार है।।

नित्र नित्र होते हो। इस हो।

ू स्मीक्युपिनी म**्रा** श्रघ क्यों भयो रे मतिमद घरवय ही म, मने श्रभिमाना नीहो केनो समभायो है। सद्गुरु तोडी जिनवेस को सुनावे पिस, करमके भारी ना निवेक उर आयो है।। धरम न भायत न गायत त्रि गत गुण, दुष्कत कमाय शिर पातक चढायो है।

त्रीमरको पाई अन करने मजाई माई, जीको जमीरिय उपनेश दुरमायो है ॥४०॥

Į, E ति **कि कि** कि की -शास्त्र-नि कुरु ६ व द रीयु शिर बता हो शहाब तप उप उन भागी रताय शामरा वाधिको हैं। लिस शित समेंमें विद्यास समाय खंड शितिबा है गोगरी साम राम समे हैं।। मन पष छम होय बिनश विकास 🧗 ।।४२ म मोन विकित्त असे हैं। एक्टमें बाप क्रमनाता है नियन सुरा पूजा फिर्रे काछ भय जिल्हों विकार है। निवासी हिटकारी क्रम समीन की रामना गुर्ज करनी भीनाइने सुमान है गास हो को बाहत को कोन निस्तास हने हो बागत माधी करें हार हत व्यत्नी सिषान महिमान जि enet, the val wild मन बय छन होय पद्मा तप पारा पत्र १३३३ बाहारी को बामन बनाय स्प्र गुण रही वरवारी वर वसी ताजे सूद्र म बहुद निपरीत रिंट मानी मीत ठाजी जिन बसो बहु भमीरिद्य समारत्न मत्त्राच्य इत्व, मज व प्रद्रामाय समाने प्रगाउमाती. व्य बर्मारित समरत्य मनमत्त्र इस्त गुर्व एमी राम भ्रवना विस्तान धाम-पश्च बद्धा--HEREICH AN 114-41 PPrajaus.—Suca-jabus oja eje al 光光记 E THE 1

सुनोध शतक वसन विद्दीन नाच नाचिके रिमाय तिन्हें, सये आंति ताने व्हें याधिक वरमाने हैं। कामी क्षोयी लोमो श्ररु दरिष्ठी प्रमादी मृद, दु खी पराघीन पत्तपाती अभिमानीको मोह मद्वत ब्यम चचल क्रुप्ण पुनि, रहे सोच सकूची कुरागी श्रौ श्रज्ञानी को ॥ कहे छामीरिस समरत्थ मनमत्य हत्य, मन वच तन होय निवश विकाने हैं 118थ।। प्रथम लोचन अध, क्रोध मान माया अध लोम अध भय अध, रागह प अय है। गोमेथ रतन अक रतन फटिक वर, लोहिताच् मरकत, जानो सुविचार के। जलकात सोलमो. सुनाम कहे अमीरिख कहे जिन रतन ये पोडश प्रकार के ॥४७ मोह अग्र धन अध जोबन के जोर अंच, मद अध चिंता अप, प्राध मतिमंद है।। भूख प्रघ त्यास अध इज्जत करज अध, विद्या के गहर अंघ और जनमंध है। रात अय दिन अय, कहे अमीरिख तामें, सबहूसे विषय विकार अंध फंद है 1181 थ्रमीरिख चित्त सुविचारो या **डचारा बात, पृरी वरविया नर्द्धा आ**वे इन प्रायोको ॥ चर्न मेरिक हस गरभ उचार के॥ मील जु श्रपार के चर्रप्रभ वहुर्य, मूर्ण श्रेष्ठ विद्या का २७ जने को श्रभाव--सोगधिक जानो पुनि मसारग रत्न मुज मांचक सुद्दु नील श्रंघ के २३ प्रकार---१६ रत्नों के नाम--पुलक रतन नाम, होत इपि इपिएही-स्माए lte. कान्यसग्रह श्री अस्त

| 15:                  | H<br>H                                                                                                         |                                                                              | विद्यारक            | - de •                                           | ৰি খী স                                                                                                                  | मीक्र               | <u>م</u><br>م                                                                                         |                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| *                    |                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                  |                                                                                                                          |                     |                                                                                                       | V = =                            |
| अन्तर के हेर्द अस्तर | पक्रमूस स्मुवक क्षत्रुवात वस कुरे का बुराको ब्यार की<br>निकालक गा, लेगर कुत्रुकी पत्र बन्दु वक्ष कार बोध्रा क् | वंत्र एवं मुस्सा कहा। पर बंदुक महत्र<br>एको पिन्छोत्त्र पता पास बन्ने कमीरिक | . मेसारी बीव मनस्या | स्माप्त सीम गा गामी गम है। स्मृत, स्माप्त प्रमृत | ज्यांक तेव क्यों सरक तियों। सन ज्या विषय का हो पुन्त<br>भू प्रमीतिस देव बीच मक्ष्यारी बीच कास्स्री प्रसंख हा साड़ी में स | पिरानंद भी मनभिष्ठग | देरे जिएनमें सुधनाति जान्यो गुर्ग पानेत नुबाह मिन<br>गुरुषो कर मेरा सन्वीत्री नामीत स्तर निर्माणि सनि | गोर में दिस्स बन वातु ए हमारी सब |
| <u> 5.75</u>         | म १०६३                                                                                                         |                                                                              | p tj                | Mi y                                             | ույքիեր                                                                                                                  | Œ                   | infl";                                                                                                | 7,75                             |
|                      | 1                                                                                                              | Listing.                                                                     |                     |                                                  |                                                                                                                          |                     |                                                                                                       |                                  |

सुनोध शतक आगम प्रकाश कवि नाशक भरम तम, रिद्धि मिद्रि चुद्वि सदा हाजर खरी रहे। लिञ्च के निधान बेए जम्हत समान तातें, कहे अमीरिय्य बेल करुणा हरी रहे।। टार मितमद्ता निवार दे विषम मोदि, तीजे बरदान हियं सुमित भरी रहे ॥ १।।। मोंपै गएराज अव, एती कुपा कीजे तव भक्ति मति मेरे चित्त हेममे जरी रहे। मध्यमंगल-गयागर प्राथंना---स्वार्थ-कथन-**इ.स.**एविता —शास्त्र-विशारद् तीह कवि श्री श्रमीःस्विनी म**्रान्स** नान्यसम्ब अ अमृत

शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री मात तात त्रिया सुत, आत सित्र न्याती सबे देखतदी जात पे न होत को सहाई है सदा ही कमायो लाको खायो सो भ्लायो देखो, छातही लगाते ने ह लाजहू न छाई है

3 एक छिन जाके विन नेक ना मुडातो ताको, हाथसों जराय छार वार में नहाई है। कडे थ्रमीरित्य सुविचार के निहार जग, टेहकी सगाई नहीं, थास की सगाई है। मोह माही विकल भये हें जग जीय सबै, राग बरा होय शुद्ध लाज को विसारे हैं। कु फ्रांव-निदा---

सीरो विन सहज हो आवे अघ चाल पुनि, सेवन विषय सुघराई उर धारे हैं ॥१

तापर मिलनमित, रचे रस काज्य जीर, नाथिकारि भेद खलंकार विमतारे है। कहे अमीरिख काम अध मद प्राणितके, नेत्रमें बहोरी मूठी, घूल भरी डारे हैं ॥

ू २२ ज्ये क्यों कार्या <del>कार्यि</del>की म गुद्र ग्रान वर्षा है गुष गृषं के सदय-रक्षे कुमार on the Agricus to was him pringel 4 mile. THE STATE OF

<u>ئر</u> सुनोय शतक खमाञ्चापिजी म**्पन्पन्तिः** शास्त्र-ावशारद श्रीढ कवि श्री बोली से अनेक विथ भोजन मंडुर मिले, बोलो से मुने हैं गाली मार भी सहत हैं बोली से सुष्यार और बोली से पैजार त्यार, बोली से क्लेश कारागुर भी लहत है सत्य सो घरम जहा,दया पट् काय हुन्नी,तत्त्व ये प्रधान की श्रद्धान मन घागे मिन्त । तक्तिके प्रमाद शिव साधन करीजे ऐसे श्रमीरित्त सार उपदेश यो प्रकारयो हित ॥ नोली से प्रारर जीर जगमें सुजस होय, बोली से सक्लजन, मित्र हो रहत हे। सेन मुख आसन आभूपण यसन वर, नगलो सुन्दर जाय, उभी सो हजूर है। कहे श्रमीरिख नर चोलो है रतन सार, सुगुण विवेको वोल तोल के कडत हैं ॥୬७ इंचे २ धाम नीके, चित्र अभिराम जाली भरोग्ना गत्राच् गाने सुन्य भरपूर है। अमीरिख गते सुख, पायके मुलाय मत, धाम नहीं कांने आगे मन्द्र जरूर है।। तारक है देव सोही,जामें नहीं दोप कोई, मोद्यो गुरु काम बाम घाम चाह त्यागे वित्त नाटक थ्रनेक विघ, घरतर फुलेल नेल, शुद्ध गथातक भल, भोजन मध्र है।। शिवसुख साप्ता प्रधान जिन वेस् जान, भरिके पिछान ऐ स्जान यारो चिता। पंचेंद्रिय-विषयासक्त को शिदा।---बोली से गुण दीप--सार तत्व कथन अमीऋषिजी म**्रा**भुध होत्र इर्गष्ट्रहो-ह्याष्ट्र— तिष्टोह**ास्ट्रास्** fts. ्राज्यसम्ह भी अमृत

| gadh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>धार</del> विद्याः—शास्त्र-विद्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६ पाट वर्षि भी भागीत्रस्थित्री म                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बेतन हो चेतावती—<br>गर्स मेह तीने प्राथिषक शिर्मित सुती है तिर्यंड निज ग्रुपि मक्षी मिनार।<br>विश्व काण राजरे को माम था, करने काम भर्म संद्र एक परार।।।<br>प्रस्ते कर्मत दिव रावे में कुलाव यी परान की देभी घन नेन में निर्दार।<br>बंदू क्षानित ज्ञानसमा महाती पर इतिज्ञहरण्डे निकारिक मिन्योपकार।।<br>संदार कराग्राह— | देश को संसारी बोर, हरीहर तो बात पात प्राथा तथा है हो को है दिवार में देश है है कार है में किया प्राथा है है कार है में हर पीराया प्राथा है है के है है के है की है है की है है के है की है है है की है है के सार्थित पर तथा पर बना मुखे में पूर्वा एवं हिस्सर है वह मानिक पर हो है है। है |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र स्टास्टर्स ब्रह्म — का <del>रन प्र</del> कार क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भा प्रमृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[ 98 ] सुनोध रतन मंजूपा सम, मिली थी मनुष्य टेह, कीनो ना जतन हाय, वृत्राही लुटाय टी मुद्ध भयो ख्रम शिथिलानो पछतानो तेचे, कहे ख्रमीरिस वय तीनो यो गमाय टी। लगत अनित्य धन धाम काम ठाम खादि, जगको सनेह हियरातें भूरि भागो है। भयो में बैरागी अभिलापो ज्ञान आतमको, शिवपद सायवे मे, मेरो मन लागो है अबतो आयीन लीन, भयो जिन धरममे, जमीरिस याते टेह नेह सब त्यागो है गीवन विषय रस, पाये ललचाय मूढ, भगो उनमत गुरु शीदासु भूलाय दी ॥ धरम न जाएयो सत करम न जाएयो क्ञु मरम न जाएयो मत जैन जिनवाणीको । पाप उडे आयो तये रोय पछतायो कहे हाय में अभागी जैन धरम कमायां ना ॥ वाल वय मात पितु, भातने मनेड वश, शिशु सग हाम सेल जीडामे विताय थी। जा दिनते वाणी जिनराजकी परी है कोन, ना दिनतें मेरे उर ज्ञान बीध जागों हैं। छोटे ठेव देवीको मनायो गुण गायो पिए, हुपए विज्ञान जिनराज जम गायो ना पापको उपायो पायो मिश्यायट छायो कहे, अमीरिस मोड काम कोघठी मिटायोना पायो नर जन्म मो गमाय दियो फोक्टडी, रुबहू सुगुरु उपदेश मन भायो ना। पागोद्य में पश्चाताप--नेराग्यावस्या कथन— अपद्भा —यास्त्र-पिर्यारद योह सोव औ खमीन्स्रमिल्न म**ंजन्म** का मनंगह।

ी अमृत

[ 14] H É **५५५५** विकास-शास्त्र-विशासद योग म्रस्त्र अस्टिकारे गता व्यक्ति कस्म दिव प्राप्त एन्ब्रु न शीनो सा रहेमक किय सीनो उप किनियुत्र कीनो छत्री सेने शुरु । र्शसान 7 Ē Ē Hil Hai-640 F The fire all profession ... ineletited 155.55 A WHO 11/20 13

सुनोध शतक कज्ञल सुरमो मिस्सी, एतो तो मगाय लीनो, फेरहु कहत पिय लगर न लायो है।।७०।। निष्ठ्या मामर और घनोठ मुंदडी बीटी, कक्त्या भूमर भुज-बधही मगायो है। शीराफूल टीकी लाव, रस्तडो जतन जडी. माथाकू मेमद हीर, चीर मन मायो है। चद्रहार तेडयो लाव, नथ चू प दातनकू औगन्या करन फूज बिंदुली सुद्दायो । ह्मी-दुःख — 40紀紀 शमीच्ह्यिनी कान्यसम्ब श्री प्रमृत

विशारद भीढ कवि श्री श्रमीऋपिजी एतो तो मगायो कहे, हींग नहीं लाई पिय, श्रमीरिख कहे नारी ऐसी दु'खदाई है ।।७९ उस्वल मूसल लाव, हाडी कुंबी चादु लाव, चलनी ने सूप थाली, घुहारी मंगाई है। चून दाल घुत तैल ल्ल्स मिरी गोल साड आश्री लाव राई है। छोटे २ कटारे, पडेरी मन भाई। पर्यंक लाव सोड और सुई लाव, स्में इं करन वैद्र 

केते नर महाउनमन गज जोते पुनि, महाबलवत गही केसरी विदारे हैं। लारान सुभट साथ, युद्ध करिवेको धीर केते महा खोट गढ कोट तोरी डारे हैं।। केते लोह श्रृंखलादि तोरे गिरि डाहै ऐसे, श्रौरह्ह श्रनेक वीरताई प्राण धारे हैं।

काम-जय-ग्रण-

-शास्त्र-विशास्ट

क्षि होत्र इहि

m W

ऐसे रिपुराज ताको साधु ही पछारे हैं 11७२11

क्हे अमीरिख ऐसे शूरको हराये काम, <sup>र</sup>

काम-रिपु-निद्यता

IBINF57# P

करि लीने शूरवीर सभी मारिके

काम बलवत लेई हाथ पचबाए तोप, वरा

暠 मात्र पस्य भूपण झुतप सुरू मानि पान । ग्रेड्सिड्स्टाइस्ट म्ह विदेशापिनैत काया। तामे एक मार् 生を क्षे रेग टोपर स्ट्रामा या माहि सम्बन्धि की निम्हास विवासी महिनान कारि 出海海中で10日日 मामद्वा समान रह शेष ब्राप्त बन्ध समूख गमान हे इराप ? समाय क्षेत्र कामी एड राउ का मान--क्रियो पेरायि 5555 रसिस्धान्य का अनुवाद क्ष का क्षायान म E

न्द्रम भिरक् मानु, ब्यंत्रा सुरुद्रश मान्, ।

राम् बासि

स्

\_ }& ] सुबोध श्रमीऋषिजीं म**्रा**प्टि हेवको विमान नाना भातिको रतन राथि, पावक का म्हाल घुत ।साचत अनदुष्त । । जुवा का व्यसन जग कुजस करन सुख सपित हरन शिर पातक चढावे हैं। कठिन प्वन पोट वाधि के उचावो शीश, कठिन सुमेरु तौल करिके वताहियो ॥ कलह स्रारद्रको निकंत दु ख हेत भय थापना को खेत ग्रुभ किया को नसावे है ॥ यातें अमीरेख स्विचार करो लीजे बत, सहज नहीं है मुनि-मारग निवाहियो।। चाबयो कठिन मेए। दात हूँ ते लोहजव, कठिन प्रवाह गग सामे उर धाहियो। जितराज माय यह चवदे स्वप्न पाय, कहे अमीरिख पामी, चित्तमे आनन्दको।। अमुलिपै मेरु धरी राखवो सहज नाही, सुजानी ते स्वयमुरमण् सिंधु थाहिनो ॥ यातें अमीरिख सुविचार करी लीजे वत, सहज नहीं है मुनि मारग निवाहियो ॥ त्योंही है कठिन महान्नत पद् यौवनमें, परीसे सहन करो, चित्त ना चलाहियो। तहज नहीं है असिधारा पै गमन पुनि, त्योंहो ना सहज पावकमें तन दाहिचो। टेइ सुकुमार अति सयम कठिन जावजीव विसराम पैन हो दिनको चाहिची द्युत व्यसन निषेध--स्यम-त्रत दुष्करता---कि नीक जीव इपाएन-मिर्माष्ट्र काञ्यसम्ब भी अस्त

स्वज्ञम कुटु ब नहीं प्रीति श्रौ प्रतोत करे, भीति ना करमकी श्रनाति हो सुदावे हैं। कहे श्रमीरिख मलो सीख या इमारी मान, तजिदे जुवाफा खेल, जातें सुख पावे हैं॥

朝 E शासे मोठ क्षम छकारे 🚺 । बंगम मिनासे मोच्यास का बोच नेक्या क्या स्थाप बराड है।। डेबम छपरस नेघ परम बहुति किने हुद्रदा इरडे हैं।। असि सर ठाको भाषरत 🖁 Ē असा धनंद, हार भाग 4 ि ने अप अप अप

ر ج% सुबोच शतक शास्त्र-ांवशारद श्रोढ कवि श्रा स्त्रमीत्रृतिजी म**्रान्ध** नाम धाम धरम आचार दे विसार के। पीठ देइ भागत रहत मुख वीन सदा, नात तृषा लेत कभी होत ना गरम हे। चोर चित्त चिंत चौक वसी ही रहत भीत परथन हेिख के हरए। चित्त चहे है। प्रमु के वर्नाये पशु पद्मी ख्रांडि जीय सव,ताको मारी डारे हिय न्याय ना यिचारे हैं। कुम्मकार पात्र कोउ फोरे तो दिरावे रड, थाप सजावार भये ताको ना निहारे हैं। नुप कीप तोपसे आरोप के हरे हे प्राण, मिरिके सीयांच यम लोक दुरा महे है। मृतक समान वन फिरत ष्रनाथ मटा, टीन पशु मारिवो न चत्रीको धरम है।।प्र । वेर औ पुराए बाची, सुनिन्ने विवार करे, ईन्नर रची है सृष्टि पन् दढ यारे हैं। मालधनी देसी होय कुपित पीटत मही भारे राख घाय घर, वय दु प्प लहे । कहे अमीरित दु खदाता है ब्यमन यातें, समिफ तिषेकोत्यागी झान उर गहे | होले निराधार इत उत, छिपि राखे प्राण, गरोत अजाण मिर मन्द्र परम ज्जी पत्र पायके गरीव जीय मारे ऐसे वनचारिनपै गजव गुजारियों सु, कहे अमीरित यह निहित करम कहे अमारिख कम न्यायते विरुद्ध देखों प्रत्रिय सग किये हारे कुल कान दाम, परह्नी गमन निषेत — शिकार-निपेध--नारी निष्य— **भूभः** । निर्मास्त्र — शास्त्र-विशाद के विक और हो। इस किया मा किया है। गान्यसम्ब न्ने घमत

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>्री प्रा</b> चिताः—सास्य-विशास प्रश्न                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>दवि भी क्रमीऋ</b> षित्री मञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रांत के कुरा नहीं कर परवंद के के निर्देश मान पारि के मिलक कर है के निर्देश मान पारि के मिलक कर है कि मिलक कर पारि के मिलक कर कर पारि के कि कर कर पारि के मिलक कर पारि के मिलक कर पारि के मिलक कर पारि के मिलक कर कर कर मिलक कर | कार भारत भारता है।<br>हा मार्ग लिया को कुत्र आठ परिकार हुं, तेना मुक्के पूर मूसिला माया है।<br>है में के दाद हिने को कारत जिल्हें आर प्रतिकर कीन्य फिन नेक प्रत्याप है।<br>है के पाद किने को कारत जिल्हें आर प्रतिक कार्य के कर परवा है।<br>है पाद मायाना के प्रतिकर के स्त्र मंत्री दिव कार्य के कर परवा है।<br>है मारत मायाना को प्राप्त कारते, मित्र परिवार के के, दिन मा जार्य है।<br>मारा कर परवार के स्तर्क रिवार में ने कि मार मार्ग के निव मार सारी करने हैं। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

मुबोय शरण सहाई जिन्राजको धरम गक, त्यानिक भग्म डर धागे सुत्यताई हैं। चार गि माहे जीव, भम्यो है फ्रनारि काल, लही उच नीच भव, नाना रूप बारे हैं। या विघ विचार पाये शालिभद्र टेनगति,त्रमीरित्त धन्ना मुनि मोलमें पथारे हैं ॥६०। करम श्राधीन दीन सम्द्र सहे हैं त्योदी, जनम सरए जरा ज्यापि ह त न्यारे हें ॥ पुद्गल परिवरतम ज्ञ अनत किये एक जिनमत भव वामत निकारे हैं। क्हें अमीरित माई भावना जनाथी नप मयम कमाई भव भ्रमण मिटाई हैं ।ान्डा। **म्**रचिषता —शास्त्र-तिशारद ग्रेड कांव श्री श्रमीञ्चरिजी म**्म** 

布石城市城

भी अमृत

क्हें जमीरिस निम,-राय यो विचारी चित्त, करम इटाय रिस्च पाये शिव ठोर हैं॥६१॥ चिटानन्ट भित्र पुद्गलसे म्यरूप तेगे जमल अगित-ज्योति भातु के ममात है।। बुच्छत प्रताप आप मछ कुगतिके महे, सुरुत क्साय करे क्रांय को तैर है। अावे जीव एक्लो मिधावे फिर मुक्लोडी, अमे जगमाडी न महाई को उ आंर हैं। सपना के भागा परिवार जीय महे खाप, मुन्न हु स गुमागुम मनितके जोर है। एकत्व भावना-

ू इं इम्विजी यातें सृगापुत्र निजक्ष में मगन भये, क्हें श्रमीरिख पर, पाये निरवाण हैं ॥६२॥ अनत चतुष्ट्य विराजे घटमाही याते, भिद्र सम आतम अपार ऋदिवान है ।। भरमते भूति हे स्वरूप जड सगराची, करम कमाय महे मंस्ट ममान है।

E 1 ££ दीपको हतन। माने जिस्सानि ब्ह्राम् द्वित 143164 कर को जिस्सा परमोखन 2 प्रभम् मार्गना--मारिस् मार्गा --विर मावना a (ebillion) fie mis panienermie-ineleiff. 2.

सुवाघ शास्त्र विशारद लोकाकार हिथे में विचारो शितवाहो जन, नीचे है नरक मात, दश मीनत्रामी है निरजरा परम प्रथान जिनशासन में, शिनसूत राता यही जिनजी वह्यानी है। कहे अमीरित श्राजुनरित घारी तप निरजरा करो जाप मंत्रे निरवानी हैं 1185 जनम मरण गट जोएनी अनूप अघपक नोर भव तर छेदन मुपानी है।। क्रम हटावन कटायन जगत वथ, हु त की घटावन आनन्द की निशानी है। लोकाकार भावना--निजरा भावना--ि होस्हामक 18 Fit क्री कान्यसग्रह श्री अमृत

प्रीड बांच श्री कहें अमीरित यो सेलकराय रिमि ध्याय, भये शितवासी मत्रकाटी भवफामी है।। मध्यलोक व्यतर मनुष्य तिरथच पुनि, ड्योतिषा ज्यसंत्य द्वाप मागर प्रकाशो है ॥ इत्य कलप अहमिंद्र थानुतार हेन, सिद्ध शिला नपं यमे, सिद्ध आनिनाणी है।

नोधि बीज भावना--ÞAIU E1-E4116-

[-0%]] खमीःग्रीपजी म**ः ५५५** याने विन किया सब, अने विन शुन्य सम, द्यार पर लीपन ज्यों जानिये जडित है ये ही भव वासते निकासी शिव वामी करे, हरे दुष्प होप भरे कीश निज पित है गमियो सुलम जग, पुद्गल जनित मुख, हुग्लम एक बोरिबीज समिति है।

भाई शुद्ध भावना यों, ऋपभजिनट नट, पाये श्रमोरिख शिव रापित जमित हैं ॥

|              | 55     | ## ·- IEEE ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | · 55 / | बत में बतेत्र महि बाग बताने जत, जाने ना परान की न सरमाठ सार है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| मा क्रमेंद्र | b (Pb  | अन्त को जान का मुक्त स्वतो अनुस्थित का भी जात जिल्ला है। हो प्रमुख्य स्वति होता है।<br>सुद्धि किन सम्बोध सक्ष वास से स्वता है बीच कही सिम्महुर हुआ स्विति होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुभोय      |
| Bidebels     | Ľф     | क्ट्र ममीरिल मन्त्रेदोनी परमठीन मालना चामायां ग्रुप्त पाप मनपार है 122 😭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1184       |
|              | r lir  | संगुष्प १२ माचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|              | )      | असाई स्मित्य सही सरस्य संसार साही असत माने सो सीव अस होत सिका है। ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|              | Щ      | परम धामी कनी में ठवी मामत्रम नंग निवेश हो है एव मण बिम है। कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|              | M      | जिसका जिसकारी सोजाकार बोधकीज सार, सम्बन्ध परम पर पारो निरा दिन है। जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 4 |
|              | ij-k   | 明 I will consider the property of the factor of the facto |            |
|              | иD     | - F - F - F - F - F - F - F - F - F - F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|              | -1     | क्य बुध्य एका यह मानव वक् मो दूर क्य मन बामलेशी ममन मिटाडेगो । है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [ ½ ]      |
|              | υŊ     | क्य विव तुस्य बानी त्यागुरो विषयराग्, क्य मैं क्याय बोदी क्रान कर बाडेगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|              | ų      | क्यारी प्रमाने मन् बारिक कहती वम् स्विर परिकास करी भावता स्व माऊ हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|              | 196    | ब्रह्म क्षमानिया मनोरंग वो निवार मान क्षम्य ग्रह मिन चर्मा व्यक्त प्रयास ग्रह मान प्रमान प्रतास था।<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

# W. स्वोध -शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि श्री समीभ्रापेजी म**ं ५** ताके शिष्य सोमजी ता शिष्य रिस्त कानजी के, नाम रोप्रदायमें सुजस सरमायों हैं।। ताके श्रमुगामी घने कोविन्न भये हैं पुज्य, सुर्तारिस्त स्वामों मत पाखंड हरायों हैं। कव दु'ख-मोह त्यागी जगको सनेह उर, धारिके विराग जीतो सेना काम प्रिकी शिक्त अनुमार करे किया रोक्षो आश्रमको, तक्षी त्रेष शादे निक्रमुण्में प्रपीण्ता ॥ कहे अमीरिख काज ताके होय भवियाम, शिव-वास पामे सबै कर्म करी सीएएता ताके पर्कताको मिलिट थामीरित थात्र, भन्य प्रतिनोघवेको प्रेय यो वसायो है। महाबंत धारी पाप आश्रव विदारी कव, होय जितेंद्रिय रोक्, गति मन हरि की ॥ कब वह हिन घरो जानेगी हमारो घन्य, कहे अमीरित निज जातम सुयारू गो।। पकज समान जग भोगतें अलिप्त रह, तत्रें महालाभ होय, धरम को यीनता। कहे अमोरिस कव सममो वत् गो शुद्र, चिंते भवि धन्य वितिहारी वह घरी की ।। थिर परिसाम करी ध्याऊँगो स्वरूप निज्ञ. शत्र मित्र दोड एक, ट्रिटों निहारू गो मोत् अभिलापो ममदृष्टि जो विशुद्ध चित्त, चिंत मनोर्य मेटी मतभी मिलिनता। कवहो करूंगो तप महूँ परीमह दल, अनुभो प्रभ्यासी मेटु भोति मच दरी की। होयकेति शल्य चारो आहार तज् गो उर उज्ज्वल समापि साथी,पातक विटारू गो कन यह हे ३ में अपावन अनित्य लखी सब भाति यातें मोह ममत उतारू गो स्याद्वात्र मत मे प्रसिद्ध जैन चकी सम भये रित्त लवजी सुमग प्रगटायो है गुरु-प्रशस्ति---।तिष्टी**न** प्र**स**्त 정비<sup>3</sup>된여리 म**ﻩ노노노노** कि होत र्राष्ट्र इसाष्ट्रही-हमाष्ट्र कार्रासमह M. WHIGH

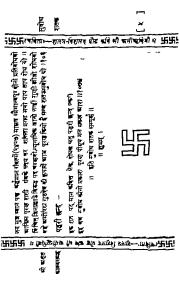

## विविध-बोध बाबनी

वि नोघ ॥ सोरठा ॥ शासनपति जिनवीर, धीर बार वहो सदा ॥

शेने अविचल सपरा ॥ १॥ मेट सकल भव-पीर,

तोन लॉक त्रिकाल के ॥

वायनी

-शास्त्र-विशारद शौढ कवि श्रा

तिनको हद्य बसाय, कहूँ बांघ हित बावनो ॥ ३ ॥

प्रगट करी जगमाथ, जिनवाला मन भावना ॥

सुनो भविक दित वैन, नैन ज्ञानके सोलिके ॥

प्रायागे चित्त चैत, बोल हस्य मे तालि है।। ४॥

भूस्य २ ० म क्लिक्सिमिक्स कि बीक अर्थ इपाष्ट्रबी-स्त्राष्ट्र— (तिष्टीक्र)स्मूस्य

क्रविचल केवल,मान, उद्य करमन्तम टालिके ॥ २ ॥

सकत पदारथ जान,

थ्री अमृत

राज्यसम्ब

ज्ञान लही है।

गुरुगम

॥ॐ॥ॐ ग्रुम अत्तर, सार सुनाण, पिछान

अमृत सम सुखदाय,सुतत हो उर ष्रोनन्ट भरे ॥ ४ ॥

॥ सबैया तेबीसा ॥

विविध व,ध इह माय, ममय पाय वर्णन करे॥

त्रमीऋपिजी म ० ५५५५

स्वरूप यद्दो

त्रिलोक

या निय श्रोगुरदेव कही

संब, अनुपम, , ję

मिह्न ह्य व च

मारा

श्रमृत

पूरव श्रागम क गर्मित है पद

आगम को यहा सार सु दूसरो या सम मन्त्र नहीं है।।

ू स्थान E T 1 मत मस्य वानस्य विवक्त भयो, रिस्स व्यमुत वा गुरू की वसित्तारो ।। रे !! = बान दिव्हमा च्यु वानि गया है॥ ४॥ मचा मीडन मन्त्रति मन्त्र मुद्रराष्ट्र। मारु पिना मुन भारु किया नित्र अस्ती ममस्त्रतं राज्ञि स्यो है। |सन्। सन् प्राप्त क्ष्मित स्वी गुरुर रहा द्वितिसम्परी | एवं गुरु गुरु स्वी एक्षान, सुध्य किन नैत सर्गारित मार्था होड़ कुर्जनमा तिमा गुरु, या पत सर तक्ष रियार। स्वक्य सुक्तन है पर मुरुक्त मेग मिल्स भयो है। माम सम्मा जाने बहु रह परी मुत्त कुरा स्रमा है। । मन्त्र मिरा क्षामर स्लेष्ट करी कर मह करी अपने गुरमा उपजारि । एक अम मिराव दशक क्षाम विभागन वेश प्रिवरिण हारो ॥ समान थ सीन्य क्रमीतिन मान भयो भा आह्र मिन्छ । मिया सित मारत माग्न भाषे समाधित यन निया गर क्रम क्यांच नो बाय बुमाय मा जिथ काम बन्ति बन्नारिय स् भामिता हतार प्रधान Ŧ सुने ममान मिनो पर सामा ममस्य परिपद् ।प्रका पंत्र तत्रो पति पात जीवर्षा नित पार 重 F 7

ر ا नोघ वावनो (D शास्त्र-'वशारद प्रौढ कवि श्री श्रमीऋषिजी म**्रफ्र**फ **५५**७ चिता क्ते बखाने । ६। 新常二二二 मागर से तरते ॥ ६॥ पिछान मुज्ञानी॥७॥ ।ाई०।। इच्ट थ्रानिष्ट को जोग वने तव हुर्प विपाद गर्डी चित्त थ्राने। स्व पर हुए को बोध जग्गे पंच द्रव्य से भिन्न निजातम जाने।। धाय समान कुटुम्ब को पालत कर्मे के बन्धन को डर माने। जीव सभी सुख चाह करें दुख से उरते। धने कि । भने के । हमें हमें बाय उनु ताब समा सुख चाठ कर डेंस र बाय चुमे तनके आति व्याक्षित हो दुःखको भरते।। ।आ।। आसु असार विचार हिए थिर अजुलाको नहीं रेवत पानो। प्रवीस अनीति नहीं करते। करे श्राभिमानी॥ लहि जावत तानी। ॥इ०॥ इद नरंद्र नमे रिव चद्र करे नरदेग मुसेव केवल ज्ञान रुटरीन तें सव लोक अरलोक के भाव भीत नाथ अनाथन के जिनदेव अमीरिख सेवत काज भूव देह उदारिक नाश हुवे निज मानि ममत्व सुजात गरीव के प्राए प्रवीए छ धर्मे अमीरिख धारत सो भव काल बती शिर छाय रह्यो थित पूरि मये सुकुत साथ आराध मधर्म अमीरिख मर्म भवी श्रमृत मुमारगको अवलवी कुटुम्ब को पालत को शिव साधन मुकुत साथ आराघ मुधर्म सम्यक् द्यध्यः के काय ॥ष्रज्ञा श्रपने सम् जिम कटक तिम मानि १ करुषाभिय **सस्**रविषया —यास्त-विशारद ग्रेड कवि श्री अमीऋषिनी म*े सिम्प्री* 打坏玩 ) असत

3 F. (ताहित दन नहीं पित्त पार धर्म बायमें समान विचार। देत था। यज्ञान कुर्मातु भी मूल भवारा।। षित्र योख्य पत्रिक से नित्र राज्यक न्यारे। मुप्रमेग बानेग निवाधे। पसारिके बाधारे व्यासी प्रेथन भयेन मम्पाप प्रेप्ट कियान सियो क अयो न जियो 354 라 원래 의하 मन्द्र कुमाने की पन म रिल ममुद् ाउला क्रम्य गीर प्रमेग बरी महिचे ने ब्रान क्षेत्र कराचे दिन भार प्रज्ञान १ राख संशोप कुमा चित्र पीरज पारक य सहेद चार्थित क मारिनाञ्चन क मनशीति कर जुर्फ निकान नहीं उस Ð हारत हुद्ध मना मन ाड़ । इच्यर मेर्ड कुरात बारको सुल क कार मृरत मीन सवार स्मेन विकार समीति FFA WITH - PE - PE -मन्तर मेर क्ये इस<del>क्री रूप</del>क TO PERSON

बोध वावनी × -शास्त्र-विशारद घीढ कवि श्री श्रमीन्द्रीपूजी म**्र**५ मिव जीव अमीरिस्त होय तिन्हें यह लागत ज्ञान तथी सुरकी ॥१४॥ मानव जन्म क्रमीरिख पायके सार पदारथ ख्वार कियो है।।१४॥ जां घर भानु उद् गुभ उत्मव साम्त सम तहा साग सुना थ। केत क्रमीरिख या जगकी गति, वानिके भूल रद्यो किम भाई ॥१६॥ क्षोड न सग - मयो जियके धन थान कुटुम्ब धरयो रहिरयो सब ॥१७ ॥ हु।। लिह्में शिवसुख अनत भवी चित्त घारत शीख सग गुरु की। सदा अमरापुर की ॥ परमाद् कपाय विकार तजो यह श्रौपघ सार मिथ्या ज्यर की। कूड प्रपच क्षाय क्रमी ठींग के पर द्रव्य को छीन लियों है।। ।ऐ०।। ऐ मन मूढ लह्यो भव मानव नाही िजातम काज कियो थव। रात्रि रह्यो श्रति पातक मे सय मौतहुको न घरयो चित्त में कव।। । त्वुः शास्त्र । सार्य माही जिनाममे चित्त नाही दियो है। विलाप करे मुरमाइं ॥ विषय वश विकल होय रयो है तहा सोग सुनाई आनन्द मगल रंग बधाई काल वली गहि लोन श्रचानक एक न टाय उपाव चल्यों तब <u>بر</u> यो मता को तहा 13 स्ता स द्वेष प्रमाट में राचि एशा एकत के घर पुत्र भयो रोग वियोग भयो घर त्तरद्रहम् पद्रिय मेर किविस्तिम्ह कि वीत इपि इप्राष्ट्नि-ह्माष्ट्र— ।तिविव्य नाज्यसम्ब श्री अमृत

Ē पनारी बाह्यन ॥९ए भागिती म पर् परियम्त। छण्ड पम्पति निम्म समान। सुनिष्ण गर्ड न्याय सहान। के मेर हते मिनदीन प्रक्री। स्विमे अस्य मिसी।। न्तो ॥ कोस्स भाग्नी कन्यो महि क्तम तापर भी हित माही विपारयो बसे सब्ब ब्याड बिलारचे क्षिम निकटन । रत्स विकासिका राजान्त्रत वा नर मृरत सवाही अन्तर्भिष्टे । सरमान्य हुन्। 1 बाध समूह में र गर्मित प्रहास होत्र मिच्यात हेत्र बस्मीरिक्स न के स्थाप्त मुक्तास्त्र सुर्वास्त्र Ę ar prietterns

1661 रह्याँ सन जोई ॥ ज़हे अघ खोई । कहावत सोई ॥ग पावत मूल में कोई। कहायत स्वरूप तारक जामें! द्र<sup>उथ</sup> मवि 引引 भयादिक दुपए 4 तमे सुरवन्द घरो जगमें क्री ज्ञान 콺ί माम मेवल हन्द्र असत [#o] −शास्त्र-विशारद ग्रीढ की कामीऋषिजी म०**मम्प्र** अ अस्ति

. सुनोघ शतक कान्यमग्रह

-शास्त्र-विशारद प्रोढ कवि श्री श्रमीभ्रुषिजी म**्फि**फि गिने वनितारिक वधन से पुनि काम विकार लाखे जिम नाग। अनित्य अपावन देह लारो कबहू नहीं नेक धरे अनुराग।। ।स्बर्गा एट् कायके जीव न जानत है शिव साथन को बहु कप्ट करे हैं। धरि ऊर्ध्ववाहु अधोमुख फूलत ताप, हुतारान नेह जरे हैं।। अनगालित नीर से स्नान करे, फल फूल सताय के पेट भरे हैं। ट्र कायक कार. ति अर्घवाहु अर्घामुख फूष्ण्य अनगालित नीर से स्तान करे, फल फूल सतायक क्छून सरे है। े कार सहे करे रिख अमृत काज क्छून सरे है। ममत्व हरे करित्याग धान समी धन दु सदायक सुख

सत्य विराग 1२४॥

श्रमीरिख

नर जान

निर्तेष सरोज यथा

मिंग

2

सयाना ॥२थ॥

#14

मांस अमीरेख

तिसना हित

लसे विलसे घ सतोष तजी 1

-:IFFF74Pi1:-

नाहीं

E

ष्रत्य मै से

करे विध नाना। धरे लहि छाना॥ निजे एक शुना।

खाय कमाय

टुक चैन न

घूमत देश विदेश धृथा कष्ट सहे न लहे दुक चैन

<u>|</u> ||편이

न लहे

সদান

घन काज

ñ सबोध E 9 प्रवास -्ति म्याप्ताति ॥ त चार् तिका नेत्रुवि की निषयम्ब्येतन तापन सीते। भर्म परीचछम विष्यसीते।। । अति स्यारममें निष्य मीते। माइ महीय य मनामेत 377 EE अवास निवेद परले दिना हुम हिम हिम साहत की वेद कियूप सिम वर्म हान मान्यार तथा तपदमा गुद्ध अं इस कामीरिय राग्न निवंद सदी म भारम्भ को गुरु शुद्ध परे स्वीत सम्बे पशुनार समे समून 4 व्य मुख मो सद सहस्य ह सब मीराम्ही अस्पी ERTH : BAR E Ē H (34) मे विलयमें वेद्यामात्रम E नम विद्यार ta ta

1448

व्य वायनो <u>ক</u> शास्त्र-१४शारद 130. 一點他田 जो नहीं स्वारण सिद्ध हुने वनजारेंक वैल ज्यों छाडि चले हैं। ॥ज्ञ। या जिन यमें विना गति जीव ही काह भड़े नहीं जाय उद्यारी। बनियारी । राची रह्यों मन पुद्रालमं जति छाथ रही घट भम खारारी सार अमीरित खों भव के सब हुत दलें है ।। मुठी सगाई ससार की चेतन स्वार्थिये पियार क्हे वेन रहे सब प्राति भरे स्वारथ होय जायोन झातम कारज **सिन्धित** ०म किमिक्स मिक्ष कान्यसः ह। जो अमृत

٧ -त्रमाऋषिजी म**ः ५५५५** प्राह ऋषि श्रा स्मा करेन कम् शिव पय पीयूप कहे सुविचारी ॥३६॥ याविय को शिव जात पल्लो पकरे है ? ॥ १२॥ ॥ट०॥ टेरत सत प्रयोग गुणी सव प्रग सवे हितकी उचरे है। ॥ड०॥ ठग वेश विवेक विना करि के शठ मृश्स लोकन को भरमाये । ये जग भोग ष्रामार लखी तजिके उर ज्ञान वैराग्य धरे है।। कक्णा तप धीरज बार प्रमान हरे है। यम्। अभ मुक्तं उपदेश-रिव किरणा न करे धारत धमं अमीरिस शील सतीप नमा ष्टि घोरू र्डाए ५४ हुए – तिष्टी हु ।

जन्म पहार्थ न्ययं गमाये ॥३३॥

मृपा सर

रसायन भूमि निधान कही ललचाचे।

ज्योतिप श्रौपध सिद्ध करि अमृत यो परपच

कोई यन्त्र दिखाय सिखावत मन्त्र सरोहे मिलाय के भाव वनाय ॥

E 3 मरी निज पासे H E H स्टोम स्टिक्स 2 Ē 1 É 탪 ममत्य स्म Ę To Proper e E मम्बद्धाः विक्रम् L E न्याय ( पिगद्ध 1 ELER म्पा**रमे स्**मार 1

नि गोप यानमे -हास्त्र-!वजारद प्रांढ कवि श्री श्वमीऋषिजी म**्फि** ह ॥३ह॥ ज्ञान ज्यमीरिख गीम धरे धन है धन है. ान है बन है ॥४०॥ के माधक जीय अमीरिय ऐसे प्रकाज में दूर भगे हैं। देन। (जगम जीयन की सुरा यहाभ दुरा प्रतिष्ठ वागे हैं को घात महा दुरादायक मूद, मिति हित गानि पगे हैं॥ धन धान तजे गृह झोरि भजे जिनराज के नाग लग्गो मन है। रघान अनेक मिलाय रिमाय के लोक अनीत पंगे हैं॥ वामर हुम्कर धारत रष्ट अनित्य लाउँ मनन्या तत है। क्षित्र कर्त्र बारा जग है। विपरीत जुगामश दृष्य के लोभ लगे हैं। ।।न०।। नार् मुनो मा प्राए गये लिख त्रीपिनाया रालमारि अरे हैं मुघ सम्पग् जान विगाग में न कर प्रमाइ उसे दिन है। रमनावश मीन मरे है। पाथी के बैगत और हे जमून यातिथ म्रस्त, नीम ठमे स्पर्श विषे गज प्राम् गये एक एक खयीन व्हे टुम्ब भये पच विषय अनुरक्त श्रमीरित्त ता गति वियेक देत है औरत में उपरंग न आप तन हर प्राप्त को घात महा दु अश्वाप है. नक निगोर् भमे मरि हिंसक तत्त्व थावर जगम जीयन को सुरन लान मिलिंड गम्यो न्नथं मरोरी करे गधतें ह्ये ।स्वा ।विरा ر و विद्रा **ससर**ध्विता —यास्त्र-विशारद ग्रेड कवि श्री अमीऋषित्री म**्राम**प्त न् ।ज्यसमह ैं। अमृत

| 光光光光 平体的   | मिन क्या का प्रमा कर बातिया सम्पाद्य द्वाल का प्रमा क्या मिन क्या मिन क्या का                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ारक। एकतुर क्षण १८९१ कथा था।<br>कीम लाएक जिस मन पॉस्टा वह कानुस्क क्षणे मन पान्त पानी।<br>बाइका तर मति क्षित ट्यांचन स्ताप मोग न पान्त पानी।<br>क्षण मात्र लिसार मातिस मो मात्र ता न मंत्र व्यास्त मात्री। तिथा।                         |
| ն թոցիերդը | हिस् । साम्बरको निग्न कमा चैन्न अन निमा गुरु नाम सामा। कि<br>गीन क्षा कमा हमा निम्म कमा यह के मो मा कमा। कि<br>कम्म कमा निम्म कमा नाम निम्म प्रमा सामा निम्म कमा नाम ।।१९४० हिस्स<br>कम्म कमानित मीम प्रमान से हम्म निम्म कमा नाम ।।९९४० |
|            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                 |

वोघ वायनो ক্র शास्त्र ।वशारद लाये । ४६। ॥य०॥ यह पोय टयामय धर्मे सुजान खजान हुई पर प्रारा हरे क्यों ।। नर टेह से नेह करे निश्वामर टैलित टेर्स गुमान धरे क्यों ।। भ्रमेन मिले शिव नाही मिले मुख मीन रहाये। मत्र मोह ममत्व कपाय विकार प्रमाट वरो अव खान भरे क्यों १। । मा। मोच् -मिले नडी गायन से शिव नाडी मिले तन भस्म रमाथे नहीं गोल मिले बक ध्यान लगाये अमृत मोच मिले मनमे वश वनमें कर् भस्ते न मिले शिव छाडि े गेह चारहु घाम **귀귀구** ॰ म मिर्घोद्धः मिक्ष कि होतः इति इति हाराष्ट्रने-हराक्ष—.।तिष्टोहर**्न 구** कान्यसग्रह श्री अस्त

इम केत पीसूप पीसूप तजी धिर हूँम विषे विष पान करे क्यों ।।।४३। ।राग रु होप नहीं पत्तपात सभी जग जीवन को सुखरानी। युद्व सिंगार न हास्य कथा विषयातिक को उपदेश ना जानी ॥ शान्त विराग क्या रस पूर्ण नाई। विरुद्ध परस्पर ठानी

3 प्रीढ बांव श्री श्रमीऋांपूजी म०५५५ आं जिनराज सुनी है।।४६॥ उत्तम हैं जिनवाना ॥४८ लोक हॅंसे लंडे होय दुखी है।। चेत नहीं परिवार रुखा है। ।।ल०।। लाल सिरे मुस्त लाज गई चित्त लोभ वण्यो ललना विसुसी है।

नहा

लीलरी देह पड़े लिंह लामड़ी

ग्रस्यो तन

खास र खास

वने रित अमृत ध्जत

벍

माही

ग्रद्धपणे

श्रोलख अमृत या जगमे सब से श्रि

h jeşi 

>x 1117 यायनी -राहत विशास भीट विव मी समान्यविनी म**ुम्छः** नर्ध मरियो १५५आ स्तों। ज्ञान है पागुलो खा क्यिया मिल गेतु हला हरि राज प्रग्ने है। क्षेत्रे निचार भली विषयमत श्रीतित तर्म की कार मिले है। धन सहस्र हुने तो चहे लख छोटि जमरण जनत हि नाइ प्रमारे । । जा जान क्रिया विन मोन मिले नर्ग थीनिन जागम मार्ग पत्रो है। महा किस्यो। पीठ दे प्रास् बचाय न भागत नारों हे उपर प्ता न याते।। ।त्रशा तुष्णा बरा है नग जीय सभा हिस काज जनाज हुन निवारे । 你有你可 मु 'या गरिया । मगी परजा-निगानिने प्रतिपाने। उत्तम ज्ञिय शूर मेती किंग प्रमुत नेतिके महन्त पाने। धरा एक ही चक्र में नाधी यने प्रायोधित पारव होन नहीं है। कायर छ हमा ले 🖺 मुन्यम प्रकतिन प्रमागे देता न भागे। निम इस टारन यन्ति बहे तिमजी एषणा 'मन पाड परारे वित धारत ज्ञान सताप जिमिस्य तो जिनके मब राज पिछाति को मारम तस्य-पिरेंग स्यामय भर्म नेक प्रवाद मुलान विचार मनु-भग मत्र मिल्लो निग्वेनो जमीरित गुर निरनोभी श्यमार ॥ हु ।। है मित्सर म्य प्रगेपो ।।ज्ञा न्विय *स्थिसिन* कि मिल्रिक्तिक कि मित्र अप प्रपार्टी-एनए— 师所不祀祀 कान्यमग्रह श्र अस्त

E निर्देश पक मिल पत्र करण तीता ( ६८६) क्षेत्रान जिनसा है। जन्म कर्म क्षों क्षित के क्षेत्र मिल कप्पत्र है। एक कर्म क्षों क्षोंक क्षेत्र क्षेत्र मिल मिलसीयों। मिलसीस हुपस क्षेत्र मुझ क्षित क्षान्तीस को क्ष्यापत। क्षेत्राय भाष्य सुन्ध्यी क्षित क्ष्यापत्र मुक्त क्ष्या क्ष ।श्री ॥ भी दिन ग्रास्त है पप्तनासन ब्रान प्रकास तक्षे पर नार। ब्रोसे सिन्यास कुमत ब्रानांत सिन्यास स्थान प्रतिकास । ब्राम्स हैन पियान तहां वर सुर ब्रान भीत तक्सर। ब्रेज पर्से ब्राइ ब्रम्मीतिय होत सुदी मससासर पार 14नी ठिक सामु किन मने पड़ा। नाम्य उत्तम सरक कुम ॥६१।। म-नोण बावधी स्पृष्टि ॥ 是是是是 उन बन भी मरिक्ट जिन्दासी वयनन्त, 40

मिति रागा वसीसो चौरासी उपमा युक्त युनि गुणा बत्तीसी ॥ ब़ोहा ॥ श्री चहुमान जिनेश्वर निजग नारण देव ॥ 

भाती शेनडयालजा, सुणजो धरी उमेर ॥ २॥ मनन्य कांग्रे भाउसु, ध्यान घरू नितमेव । १।। सामाशिक चरमेर ॥ अनुयोग द्वारमे,

-शास्त्र-भिगारद पोट कवि साचा देव गुरु धर्म तीन तर्न शुद्ध भान, महरुणा रूप सामाधिक समिति है। समक्तित मामायिक प्रथम, दूजी भून पहिचाए।। हेश्। त्रती तीजी कडो, सवेत्रती गुरारान ॥३॥

क्राव्यसंबद्ध

介那

नव तत्त्वाहिक झानरूप अन समभाय, देणझता किचिन सावयासे प्रिरत है।। सरव सावय जोग त्यागके अमण् भये, साहा मर्व जनी सर्वशामे भयभोत हैं। सरव सावय जोग त्यागके अमण् भये, साहा मर्वे सारता दोय जग जीत है।।।। सर्वेत्रतीको कहो उपमा दुवायन जिन, प्रमोरित कहें धारता दोय जग जीत है।।।।।

ı P गम्मे समि रना सींत विषय सरे मिरोर मान ममुद्रकाण, पयमी याकाराची प्रयसापदिचाथ E ग्रनिको ग्रमास्य नाम्मो प्रकारो किन एक एक भव् मास माठ सुषस टाश्वत इतम विष्, कन्ती सध्य प्राच्छी सन् भय को। श्रीनकी बनेस्य राज्ने एकान्य त्म स्टब्रुच्द रागद्रय तम्बन्नार सुद्ध व मान्य कि मुने निरवध गैरासी होते वाही सुख सुरुष् नयासन सोव्यास उद्गर अमर न स्राम्ने भष्टमो ब्या महिमान्त्र न स्टो 11 STH | मर्वे की उपमा pin bit beiteles to Tic etc.

मित गुरा ग्नामा ीसे गिरि नामा गांति जोषध महिन होय,नैसे द्यारायमागिक लिक्षिणारी संव है। भैसे नग जंदु में आधार भूत होग हैसे, मीतजन राद काया बोबन के मित हैं। क्षेसे निरिवर मतो निक्ल गरा प्रगाह, तेसे नगारि ह ज्ञान निरंता जनत है।।थ।। ञ्ज गर जो बाग करो छोने न निसित कमा, तैसे आमा परीसक भागत सकत है। े असी

क्षेत्र गिरि मेर नव उत्तर से जैनो तेस, मृति नेप लोह मोहा नराम रहत है। वैसे नगराज मणि रतन से भरण होने, सानाहिक रतन ने भरे गुणवन्त है।। जैसे परतत महासुर पश्चित होग हीने प्यस्मार जान सुख रा बीपरत है। म् असामाई।

ीसे माग प्रमितित होय दीम तेज्यन्त भेत तप गुमा क्रो भीवत रापार है।। श्रमीरित कहे गिरा धार भनम प्राणी सीटा, मेस गुण्यत नम्मा धोय रु, व्य ज्यत हैं।। जगानि ज्या क्ष्मन से होग न त्यत करा, मुनि स्र मण्तो न त्यन रागार है।

ू जु जुमी स्मृपित्री जहाए उयों पातु पूरा गोडको करत भिना, तेसे भिन्न करे जीय कर्मको पिकार है ॥ जैसे श्रमिन धातुन के मैल को एरत तेसे, तम जोत्र घट गिरम्या मैल रेत टार है। जैसे तेडकाछातिक बालत है तैसे मिरस्, सप् याम कर्म काष्ठ बाली करें प्राप हैं। नैसे पाग वगोत करत तेसे व्यनगार भरम वगात करे वाले ज्यभक्तर है ।।७।।

नगि काचा माजनकु करत हैं पाजा देशे जीन पम माड़ो कर पाजा धमागार है समारित कई ऐस एव बग्माती हो झे कर लिस सब सुन्न क्षोप भणतार 🕻 । य これ はれれ 年 I'm die fete fern नित मन यम् काम गामाय की उपमा--मध्य की उपमा--

<u>ુ</u> જ वत्तीमी मुन स्थ शास्त्र विशारद प्रीड कवि श्री गगन जो अति बरसात हुए भींजे नहीं, हैमे कोधा कीरति न भाज विष्य अस है | 1 नेते अलि हे मकरड न रनेह थरे, रेम मत रातास न धरे चित्त त्यार को ॥। भूमर ज्यों पुष्प रस पीए नहीं हेवे पीड, तैसे प्रहे थार हेवे, तीट न टातार की। अक्षी आकाश नहीं छेदन भेदन होय, तैसे निज ज्ञान को न होवत बिण्यन है।। नभको न अत तैसे सत के अनत गुण, पावे तहीं पार करे सुगुक प्रशस है। अमीरिख कहे ऐसे सत गुणवन्त तित, काजे तानी सेव मिले मोन् सुखराय है ॥ तक फल देंडे नहीं मागत है दाम कछ, गंत डान देंड लोभ नहीं चित्त चाय है।। बेल मे बीटाणो तर सूरत न छोड़े नेह, तैमें धमें प्रांति नहीं तजे प्रांण जाय है। चत्नाहि लेन किया तर न महुष्ट होय, तैसे किये लेपन महुष्ट न कहाय है। होरे नोइ फरती से शुक्त नहीं रीप धरे तैसे वाप किये मत रीप नहीं लाय है 1183 नेसे एक संजन से मिलत है फल सार, नेसे सत सेव किये ज्ञान फल पाय है।। हैसे तहवर वहु दक्षि आधारभूत हैसे जग जीव को आधार भूत थाय है। अमीरिख कहे प्राणी मन भाव गुड अर्गणी, कोने ताजी सेव दूर होये फर्भे वस है।। जैसे तक शीतताप रहे पर छांड करे, मन प्रीमह महे करे अन्य छाय है।

ि गिम्नः मिष्ट

श्री समित

काञ्जमः ह

क्षि भीत और इंगाएन-स्गाए--.ातमिष्टर्सः



सम्ब स्य अणि देन हत होनन निराम नेमें, युक्तमून नेमी होन अपूर्ण गर्धार में दिशा सहस फास मत सरम एटिन ग्रिम, मैंसे सार्ग नेष्ट्र गण रहे मुनिरात है। पत थात चानि वरो कृत्यों पूरण नरी. नम मृति सक गरेगारि कुण नाज है।। मुत्मी नोर्ने बीजाष्टिक उत्पत्ति की कारण है, तैसे मुनि क्ष्म बोल क्रेंग्रे समाय है मक्रर गुण्युक होते जन जनपन निमे सुनानुक निमे नमा श्रीम भीर में। बर्स्सी को जीन साप महत जानेर िमा तैसे मुनि परीनार मह लिन नाम है। उरवी काड्य नोर भयतो भाषत दोसे, माग शाम रामारेष अहे शिलारात है। जल से रमल जैसे रात थालित तथा, सैसे स्ति नित्त भरी राम मोग निर्देश। क्रयी को सौरत न महर्षे प्रतार ग्रांग मुनि हो गामन नहीं भाग पेला, गांग है। भन्ति नहें भाग मेम ना सम्म गड़ा, स्मानाम मनि नारे ना बड़ान है ।। बन्द सुर सनमुख रहत है पन जेसे, तेम जिन्मेण सामुस हो रहत है अ प्राण् मूत जीयते जातार भन होय घम, मन है प्रान्तार मार औत सिंग्लान है। नीरज पयन करी पंगी में शीनन को अपि किन गांन जिन कार्या संगारि ने क्राल की उपग्रा— क्ताी की उपमा-고도무나나 (마리고니마도 IP 다고 하는 Still 테-FAIR— IB위도(라고드 **कार्यसम्** म्री ब्रम्हत



| 55 | कुछ की सुमान्य कम बातु विमानार कर, अप का मोत्रा के वाम विभाग के पा कि विभ तेरे किरिया काहिया बाच पाले समूदिक, नक्त पूर्य जान भरे सुरिनाको है। हा प्रजान गोरे पता मिना माने मण्डिंस, नहा प्रताना ना नार्गा है । हो तिर्माणकी मान पाने नण्डिंस, नहा प्रतान नाम नार्गा है । सिंह परमायानी मानर पालन जिने जाण, जनावित हो तारू प्रना पज बनारे यत मिन्ही परिवा भार, बारे तथ संस्था रंगा थे भा न तत्त्र आण नरी तत्त निजन नत, ज्यात्रित द्व भित्त त्ताता त्व प्रति। विक्या प्रशुभ त्यान टालन बाहत त्रुम, नि स दान बुर्ग नृत्य सुमित सुनात है नमानिक न्यांति थास अस गुड, दनपा भारत या बरिया उत्पाद है। । प्रमातम व्यातत त्राम त्रीत त्रीत त्रांत क्षत्र गरि गरि है। नदक्षा पाने नीन सन्त पडाम नेर ॥, ना भ ान ना ॥ पत्र ना प्राप्त ें उच्चारा ने करत जीतान प्रांत पासन मेता, जुमा तत्त पासु म क्या १ १५ व्या उपरि है जनम मरण तजी पातन भातन नाते, छात्ताहित को भा पाताना है। एक है पात पन महापत जो। पन अरिया से अपार तत्त्वा नार हतान विवास रेन भार नेता त्यते क्या त्याने नेतातरा, सह नेत त्या तम क्या है हा ज्जान नारित्र जारे नगुरमा मत्त होत क्षेत्र क्षेत्र म क्षेत्री महत्त प्रामारी है। अग्रीरित स्टे स्टान्तातीय धीसका नाम के फिर्म्य वार्ट बन्ना हुगार्थ है भी अस्ति । स्राध्यमञ्ज्ञ समीज्ञाति । मृडियमप्रहै।

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 04.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मून राय<br>बन्दांस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्मीस्थित म प्राप्तप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CLCरवायेता — समन-विरापद यह सार न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - N W =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 4 6 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| おから 日本の 日本日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ਅ ਬ <b>ਦ</b> ਵੇਜ਼ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图 自自自自                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E 具在信息 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T REPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 正 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THEFF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E . E . E . E . E . E . E . E . E . E .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| म पासता स्वान च्याराय टर्गा है।<br>भू हुना और नेहरताय च्याराये हैं ।<br>महित्य कराय भीत्र स्वान से श्री<br>महित्य हुना क्षेत्र मिल्ला है।<br>भूत कराये स्वान स्वान से कार्ये हैं।<br>मुक्त मुल्ला स्वान से कार्ये हैं।<br>मुक्त मुक्त साह कराये हैं।<br>भूति दीन का कराये मिल्ला है।<br>भूति दीन का कराये से से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 在百里中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तोड़े क्या एवंद रहत है क्या में तुझ पहला स्वात ब्याएं रार्थ है। वाप क्या पारं रा सम्मानि स्वात स्वारापं होती है । वाप स्वात क्या पारं रा सम्मानि स्वात स्वारापं होती है। वाप स्वात क्या पारं स्वात स्वारापं वापोतां है। वापोता प्रकार स्वात हो हा स्वारापं है। वापोता स्वात प्रकार स्वार हे क्या हु स्वारापं व्ह वोड़ शत्वा होता है। वापोदिते स्वारापं स्वात स्वारापं हो गुरूपं स्वारापं क्या पारं स्व वारों है। वापोदिते स्वारापं स्वारापं स्वारापं स्वारापं स्वारापं होता है। वापोदितं स्वारापं हो स्वारापं हे स्वारापं हे स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारापं स्वारापं हा स्वारापं हा स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो स्वारापं हो हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो हो स्वारापं हो स्वारा  | सकता है दर की गुर्क है ब्यंतर या। पानीतिक बहें करीं बहुँ में ज्यारों है । १३<br>सकत बहुज्यरिक ज्यारत आज मात्री आशिश सम्मान प्रत्येत हैं ।<br>नीयकोग मात्री मूर्ति गुर्क के बल्ला के प्रवाद मात्रीय परी पार पित्ता<br>निताना निरुद्ध होंग मिल्लानिहरू गान्न आज हुना मार्थ प्रत्येत माली हिल्म<br>गुर्क मुन्तारिक को पान पर्वे कानीतिक पुरिव मुन्त मार्थ प्रत्ये कर्ष ज्या शिक्ष में।<br>। हिल्ला भी पाने करना कुछ मुन्त पुत्र भर्षामें करना |
| 最   東西西海岸   E   E   E   E   E   E   E   E   E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क प्रमा पूर्वत टक्टब है क्यांप में पी पर उर<br>तेम परीसा की मेंचर सात क्यांप किया पूर<br>काता प्रमान का मार्ग्य है क्यांप पूर<br>काता प्रमान का मार्ग्य है क्यांप प्रमान<br>प्रामेश्वीय क्यांप का मार्गित क्यांप का प्रमान में<br>हामोहर्सिय क्यांप का प्रमान भी स्मान<br>में मुख्य प्रमाप का भी प्रमान भी में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>计算量量</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 香 B A 星 A 图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ E B. E E €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 电电影 图 图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E PEEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| के ब्रह्म पूर्व टक्कव है ब्याप में त<br>रात कर को पूर चपार कमा पार्ट पर<br>प्रतास पर्वास की मान बार है किया पूर<br>प्रतास कर करवार पर्वास्त्र किया पूर<br>कर्कित प्रतास वर्क पर्वास्त्र किया पूर<br>कर्कित भागा पर्वास्त्र कर पर्वास्त्र कर कर मान सिक्त पूर्व<br>कर्मातिक पर्वास्त्र कर प्रतास कर कर मान सिक्त पूर्व<br>कर्मातिक पर्वास्त्र कर प्रतास कर कर मान सिक्त प्रतास कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SHEATON - SHEAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LEHH A PARTE OF THE PARTE OF TH | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ति सञ्चति<br>।<br>। एकस्तिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भे प्रसृष्ठ<br>गृह्यस्त्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

एकल विहारी मुनि हिताशिक्षा चालीसा <u>भ</u> ह<sup>े</sup>ल विन्नोडिन---企 बन्दो भ्रो जिन बीर धीर हितसे वाए। जिनों की सिरे। शाद्रंस विक्रोडिन--

विहारी

1700

्हि -शास्त्र-विशारद प्रींड कवि श्री व्यमीऋषिजो म**्राफ्रा** ताने लन्छ प्रतन्छ सन्छ थुत मे वोल् गुर्सो मुनो ॥ १॥ वोर प्रकाशित भाव को, कहू मरिके विस्तार ॥ २॥ पासत्या अनद्योनी नम गिएो स्वच्छन्द्रचारी मुनी। आचाराग के पाचमे, प्रथमोद्शि धार ॥ सारमो सपरिप्रद्यो गुडपती नशाय ताफे ॥ दोहा ॥

—शास्त्र-मिशास्ट गोह कवि श्री अमीस्मिषिनी म**्मि** 

भाग्यसम्

में असत

घनास्री कविच--

दुष्ट परियामी दुष्ट करमी हिमक धूर्ने, ह्न्छ। मिन्छ। नारा रस परा अयिनाभी हें महा श्रद्दकारी क्रोध भारी मायाचारी डोगी लोभ त्र्यिकारी पाप इष्ट दुराचारी है त्याग घर नारी गुरुदेव से सिटा डपारी, जविनय कारी गुरु भीटा नहीं घारी है।

असत उचारी नहीं सशय लगारी वर्षे, खीगुष को नारी साथ एक्तविद्यारी हैं ॥३



35 विहासी 山田山 अज्ञान प्रसाद गेप पीप पुष्ट काया स्ते, एकलंके जोतुष्ण यो प्रभट नादाचि है ॥१० चाले आप छाटे देह भात हमें बावे विनयारि नहीं सापे द्वाये आपको नवीतजी | अचाराग पचमे मध्येनके उहरें में पेले, यास्त जिनद्र वाणी धारो धरी प्रीतजी ॥११ । मोटो खबिनीत पीत भागल निलज चित्त, त्यांगी घमंनीत रीत धारी निपरीतजी । छाड़ी लोमलाज को श्रकाज करे नाही डरे, लोक्से लंड है बड़े कड़े वाल मीराजी में तो तपधारी हुं आचारी गुरु माघ हारे शिथिल आचारी भारी मीरोना सुकै विहे रहे कोई रेते मेरे अनाचार यो विचार, आजीवका कांने कन उससे तानांने हैं। षूर्त मिलापी मृद्ध मधुर प्रलापी वर रागको खलापी पेठ लोक्स जमाने हैं। म्हल विहारी हेसि तुरत ही पूछे लोग, जीय करी तीने जड़े बोले देख खारा है।। मन परियाम रहे मलिन जम्त सर्।, एक्ल निकारो जिनगामन ने न्यारा है।। श्रारममें लीन सची क्रया प्रबीन वर्णो. ताल पान भोग रोग लपट ज्यपारा है। वत्ता न करे वडवहे अहमार भरयो, जाविक कपट जाल लोभ का पमारा है ॥ अपहरा परिवार को, छोड जकेला होय ।। क्रोन कीन अत्रमुण क्टे, क्हें सुनो सब कीय ॥ < ॥ ॥ दोहा ॥

, असत जि धना गाञ्यसम्ब सि ,

ដ Ē E पीमंगी निषार थिष भार माय थानरे पिषेति ममुक्तेम मत्र केल कमने या ऐन सेल माज्ञ क्रांबिकारी है हर् परीसे सदन कोरे अपने ना उपान है। पमुठ पिष्ट पारी मध्या ममग्रम लम्मो भीता दार सम्बू निममार के मामा सह क्षेत्र मन मारक माउ मुख्यारी होम क्षायक माचारी मुन बोन्दी गरी वाने पद्में और प्रवस्ते सुद्ध प्याम भी महाने एवं पात पह जाने बाने नान नान COLUMN TARTE योगो गन्द हाड़ी मन्त्रे १ ो बिगाय मने, मनवानो प्रकारीत न्यायो ह िमान्त्रा क्षित सन्तर्भ सम्मन्त्री मान्त्र, मात्रातीत वाचने मञ्जक स्पष्ट मृत्र प्य मंग मात्रों कमो एक्द्र विद्यारी तम् मनी बनावादी होव 日本中日 म्मुट कित्ते क्यू सुत्रमें मन्द्र पान्न, ' A Chief or the last गारामा नाम हे माम याम बात क्यर ( क्षिति एक्सीक्ष Agelpus fo sie pie punel-enn. Specifical Control

6

ात् डमस्लो रा.
ात् अमस्लो रा.
ात् अमस्लो रा.
ात् वाता उपजाय थर्म संगा विकास विकास वाता ना समम्ता ।
स्मा वतलाने तासे वाते लग जारे और वाले चढ जारे सब लाज विमराने है।
हि महाज्ञत जाने महा निषय बधाने दिप वेर्या पर जाने ताहो होन जन्मने है।।
हि माठे जान माही मग्र हमानि सिधाने ताहो, अमन चेताने —
कोई साधु साथ मही मिलाने स्वभान हेसे कोई साधु साथ मही मिलाने स्वभान हेहि महे ना आचार करे कपन —
कोध मान कपन

करत निहार कोई पूछे नरनार सब छोड़ परिवार को क्यां ज्ञानम विगोर्ग है। कोई बोले सूची कोई कोध में धमाय बाय, मुखको तिगार तर्रार करे होड़े हैं।। कोई तिज होप बाने औरमें बताबे चूक, लोक लिखि लेन गुन्हेगार यार योही है। क्रोध मान कपट प्रमाद मिथ्याताह खारा, जालमी जपार जनगार बन्यो पापी है। गन्छ छोड़ गच्छे किर एफ्लो खच्छन मड, अमृत निमार नीर आणाको ज्यापी है।

ह कोई बोले सूथे। कोई क्रीय म धमाय जाय, अस्माय क्रिस हिं। हिं कोई निज दोष दाने औरमें बतावे चुरु, लोन लिखे लेन गुन्हेगार या योही हैं। मान विचारया विन न्यारा हो सिधारया तप सजम हो हारया ये विगारया भरजेई हैं।



निद्यारी काष कार लड्या साड म्यान्य । अस्तर करो, कोमल वाली से मममाने हिताचार है।। क्रोध करि लड्यो साधु तिक्न्यो हामाया विना, जन्युनाए जगोक्री रेनारो विनार है। उत्रराध्ययन चोथे खाठमी गाथामें हेप्, छोंने रो ग्गा विना नहीं मोज् मिले आपजी । एकत से मिले एक देख हरताने अति, गूने हे अनेक जान करे गुम धातनी । नटविट चोर ध्यभिचारो ज्यो मिलापी तेसे,णकत भी ष्रापगो प्रारो नाहे न्यात्ती। मगसे नेराम्य घटे श्रद्धा विपरति होय वर्त्मा करत लागे जम्मन मिंग्यातजी ॥। मुस आण भागे सामे अमत जनतकान, महे प्रणा हु हा नहें अमून मुनायक ॥१४ चोरी जारी ख्तो वाको राजा अपराग जाण,हेशमे निहाले मिले चारा मायजा रहे परिचय करे चोर लार मोठो गुन्हेगार, णकत को होतो उपना थां लगा के। क्षान मेराम बहे अहा विनाता जाए, हेमने निर्मान मिल चार्या नाता निर्मान मिल नाता निर्मान नाता निर्मान मिल नाता निर्मान नाता निर्मान निर्मान निर्मान निर्मान ने रात्ते हेग्ना निर्मान करे, तह चार में होता उपना यां निर्मान के विकास के होता उपना यां निर्मान के विकास के निर्मान निर्मा काल जनत सजा भन के जमी समसी प्रसारय मीयो॥ २६॥ आर विहार करे परिचे जिन लोपत जाला गुररो कडि नी गै। पहोडा गन्छ पतो जिम पुरम रजा निनहो प्रपनो करि नो गे ॥ भूष मसु जपराधि छमा उ कुर वजार जातारन नीथो। उपनय-यथा सरेया —

क्राज्यसम्ब

न्ने अस्त

T E संपद्ध स्थाप पन दृष्ठ संव स्था थी। रहे प्रमान रहे मुख्ता (मधी) 日月 नीका कसे गर्ममें पठाने गुर पास साम चादे नहीं प्रतीत विस्तवास प्रध्यार है। सतीक्ष्यात्रे कुमासम्स के उस्तीमक्ष्ये किया इ मसाप्त भएत इस्तमन के वर्श की पंचात एका में वीर कातृत उगार क्ष किसी मेहन भारते भीर माठ सम्म (जा सार नेतीन है वत्से वर्ष होते प्राप्ट पाठ, बाने तिस साधुनो मामा मो E नतास विशय पस्त बैठक सम्मन्न क्ये मा बा <u>8</u>4 (4) प्तारिका बंदना घरत बांधे व्याप्ते क्रमीको समयो ( 日本代 你好明 तमन्त्रे निगाड़े बारबार न सन्त सम्ब सम्बन्ध

माहीं कलपे हैं रेना एकले गीतारथको, जो है बहुस्तुया बहु खागम क योर है | माहीं कलपे हैं रेना एकले गीतारथको, जम्मत विचारधार जाणा अंग्रकार है | माहीं अपस्तुया जाण आगमीका तो केनाही क्योही, जमहत विचारधार जाणा है। | ज्याहि आपस्तुया जाण आगमीका तो केनाही क्याहि अपस्तुया जाण आगमीका तो केनाही क्याहि अपस्तुया स्तामत भाखो है। | है कोई प्राचार कल्पधारी निशायगाद जाए, ग्या कल्प भाने प्रमु यादा राप राप्ता थे हैं है तो चले साधु पण नहीं को प्राचार जाए, ग्या कल्प भाने प्रमु यादा हुद सादी है।। हैतो बिल रहे तेतों छेट प्रायिष्ठित पाने, प्रमुत समान बीर बाणी खुद सादी है।। है तो चले साष्ड पण नहीं को आचार जाण, रह्या कल्प भाने प्रसु याही रोत राप्तों हैं 👙 गृहत्वल्प उद्देशे प्रथममें खुलासा पाठ, सात चालीसमी बोल तील चित्त ठीखेजी । । बोल तेरमेमें कहो। पूर्वोक स्थान घएँ, मिलके खगड सुया रेना मत मालो है।। है कोई ष्राचार कल्पधारी निशीयादि जाए, रहे ताने ष्याशित जो मोन ष्रमिलापी हैं। भ अस्त भाज्यसम्ब

कल्पे अप्प सुरादीय तीनत्योही साधवी को आप सु गाँगय तीनचार जालो आ खोजीं. कल्पे नहीं एकले सायुको राष्ट्रो वा वियाले, वाहिर सज्काय परिठावे काज जाणोजी

बीर बेए मान्या द्रन्य भाव से समाधि रहे, अमृत एकल फूठी टेक मित ताणों ती ॥ ऐसे कही थापे सो जत्यापे बीर खागमको, चेले बिन विचरे अकलो गच्छ भेलो है न मिले सहाय गुणाधिक वा गुणे समान,निज हित जान क्यों विचरे अकेलो हैं॥ बत्तीस में उत्तराध्ययन प्रमु कैन एन, निष्ठुण सहाय चाहे सिल्या करे चेलों है।

मान सहित आर्ण मान स्थान गुरु पास सदा, उद्यमी विवेकी वनी कार्यको सुधाररे अस्त अरथ कोई पंडित से घार भाई, मनघड अरथ करे सो मोह गेलो है ॥३४ विठ गुरु नैतमे सुऐन सेन केन मान, इंगित प्राकारी बरज्या को सग टार रे।

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र्ज अन्तरमिताः-                                                                                                                                          | रात्त्र-विशासद घोढ श्रवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भी भ्रमीऋषिणी पर्काति                                                                                                                                                                                                      |
| पडे एड हाने व्योगन हता धटना में हान तह वाजे परणर के मिनारे ।<br>पंत्र मोहेबारे कोने वाले कोन मोहें ब्यूट बनान तुर काका किर पार है। है<br>हरिसीविका कृत्र | भी तर कसावर मित्र व<br>पत्र किया विद्यार मित्र<br>ति मी पहिल्ल क्या कुर्जी<br>टिट स्पष्ट्य क्रियो प्रमान<br>मित्र पत्यत्व कुर्कि भी।<br>स्र स्थित क्या तहता हन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सिन करने पूछने और में मंद क कानून का ।<br>स्थान मान में सिनों पहले हुने मञ्जून को । मृत्र ॥<br>सुन प्रमुक्त सम्मान में मित स्थिम मोनी मान।<br>नियम मून पर पहलों को पाना करना नियमित ।<br>सुन परियों सुन मानिक मान महत्ता । |
| Fi55.0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +                                                                                                             | this to his stu ynigh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5700 100777卍卍孔                                                                                                                                                                                                             |
| हतेत ह                                                                                                                                                   | T Special Control of the Control of |                                                                                                                                                                                                                            |

निमास प्रश्वस्तात्व शेह हर्नि शी मुक्ति होग न्यास्मा निव्यम्पुम् महे गुर्मे वाममुक्ते ॥ यह ॥ नारी हिंदी मुसक्तर हिरीकी नस्य पहरों। सुरहारे नार्यंत्र को मन्त्र कविने से हिल गहर ॥ तुरी बन्धामंथे म्यात नर पतालो प्रमिता ॥ ४० ॥ ॥ बिता मन्द्रा निष्ठारी मुनि दिनिधान्ता नामीसा सम्प्रा तिस्ती है गा क्षीते कहिनतर शिष्ता हित गरी। युनाई ग्यो राम्ये भ क्षा शुरामकारी सुरमकरो ॥ सन्दर्भ से भी स्तीमे प्रम्य मिल्जाम स्वाम्य में। । विक्रानित हो भारत के महा ताम है। महास्ति शिलितियो छन्द

ខ្ពុ

| सारका<br>विनय             | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>५५५</b> ५ विका-स्याप्त | शारद श्रीद कवि भी समीद्धवित्री ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7                         | मण मार्गत हैंगे हमें सरकते तोने तारत हुनामवर पाने हमामिनों।<br>पंचा किय कियानों हुन कोन्यों प्रमान कानों मानों है मानों हैं<br>तत करें जो मर मार कर होंगे पानीराने मानों है मानोही।<br>तब कोंगे सारा कियारे बच्च बोन्ड क्यार दोह भोराक अन्हें में<br>एवं कहें हों मा बांगे के मार्गत के मार्गत के माने कानों हों।<br>हों से बोर्ग हों ते एक की है डा. की होंगे क्यार दोह भीराक अन्हें में<br>हों के बोर्ग हों के एक की है डा. की होंगे क्यार दोह मोने हमा सार्ग होंगे कार हैं।<br>होंगे हमारों तहि हमारों के सार्ग होंगे हमां हमा मानु दे हैं।<br>मेंगे हमारों तहि हमारे कारों होंगे हमारे हमा मानु दे डामों सारा हों। |
| ## ###₹                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

शारदा | तेरो हो छपाते श्रतसागर को पावे पार, तेरी ही छपाते गणराज पर पायो है।| तेरो हो छपाते सब आगम सगम होय, आगममें तेरो ही ष्रास्नड नन गायो है।| हेरीही कुपातें गया दीप दलि जाय सन, तेरीष्टी एपातें बर काड्य को खाःयास होय तेरोही हपातें विया बुद्धिवल वाधे माय, अमीरिख सफल सफल पर व्यास होय ॥४ | सुमित बढाय दे हटाय दे छज्ञान तम, जमीरिया जननी रारण तच छायो है ॥४ तेरी ही छपातें घने जड्मति टच् बने, तेरी ही छपाते ग्रुभ जग जस छायों है। न्म किमिक्सिमर 3年1年

雅

तेरी हो छपाते ग्रुभ वनत छखर कान्य, रले गनदोप बुद्धि विमल प्रकाश न्हे । कहे अमीरिस मोह मगल करनवारी ऐरी महतारी मोनो शरण तिहारी है ॥६॥ में तो एक तेरो अवलव इंड धारयो मात, स्था करो नेति मति-तिमिर विनास है। सराय निवारी उरधारी नरनारी भवविषदा विरारी निज छा।तम सुधारी है। जिनजी उचारी सव जीव हितकारी गण्राज शिवधारी कही शारदा पुकारो है।। महिमा तिहारी भाउ सम उतियारी, तिहुँ लोक में प्रचारी भारी दीन हितकारी है। 

मेरे उर आश विसवात है तिहारो गुण गांज में हमेरा दु ख नेपने हरनाकी ॥ एरी माय मेरी सुनि होरी या घारज अय, हेरी मम खोर जानो चाकर चरनको । मेरी छोर हेर छुपा कोर यों निहारो भित्य, जानि निराधार हो सहाय निज दास के

125

होने बरहायी समीरिख मी सप्त सुनी, सप्तल म्रीजे सब धारी खर आख ने ।

| शाप <b>दा</b><br>विनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | है<br>सर्व भी सर्वास्त्रिकी स 5555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भि किस्सा क्रमिशे किया कृति को कृति के सम् क्षित कारकों के साम करता को । भि भी कार क्रमिशे क्रमिशे क्रमिशे क्रमिशे क्रमिशे क्षाप्त क्रमिशे क्षाप्त क् | हैं हुती रहा जारिते प्रतंत करना हो तात प्रमारित तर पर पड़्य हा जारित   ।  हैं प्रतं वार्षीत हुन्ती कि मैं संस्ति कर्ष प्रधार कि की में कानाव्य वार्षिड   हैं प्रतं वार्षीत हुन्ती कि कर प्रतार कर ने नांत हुन्ता कर ने स्तार कर प्रतं है। बान्ती कर्षी की में भी पराणी रह कुरि करनाते   हैं पड़ का जारप कर वह ने सामी पर्ताण के क्षीतीरत पानी मैं हैन मन मारिक   है महा कानाव्य कर वह ने सामी कर महिला है की स्तार महिला है   है महा कानाव्य किसा क्षीत करना ने सामी प्रवं करना महिला है   है साम सामान किसा करना है है मान महिला है   है साम सामान हिला के मानी नोहि दूर साम करना गुराक्श में मुख्य साम सामान है |

i

| के <b>र्ज</b> करना                           | येता -                   | ्राह्म<br>विश्वस्य           | स्त्र-वि             | शारद                                   | व्रीह व                         | वि श्री   | ऋमीत्र | ि ४४<br>]  <br>मृषिजी १ |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| र विव्।रो वित्वासिनी<br>जिय जय श्रुतस्वासिनी | ॥ कल्मा ॥ मालिनी छन्द् ॥ | मुक्त खानो जग त्राता चरतानी। |                      | विमल सुमति वानो जैति श्री जैनवामी॥ १२॥ | ॥ इति श्री शारत विनय सम्पूर्ण ॥ | ক্রান্ত ঐ |        |                         |
| <b>5</b> 5.01                                |                          |                              | तार्यसंदर्भ का<br>जो | घोक                                    | ,<br>জাঁট ,                     | •         |        |                         |
| *                                            | ,                        | 됬                            | 10                   |                                        |                                 |           |        |                         |



नरस चौरासी लाख बहुत्तर साठ तीस, दश एक लच् शातिनाथ श्रास्तु नेकजो ॥ सिद्धाय नरेंद्र ये है चीबीस झिनेंद्र गात, उरिन उरित रुज रश चढ़तो रति ॥ ३॥ देवी माता प्रभावती पद्मावती वत्रा माय, शिवा यामादेवी जिशाताओ प्रियकारयो धारणी रयण्छ् ख चौवीस निनेंद्र माता,दोने मुखसाता क्रमी सप हितफरणी ऱ॥ महासन मुपिति। श्रारमेन हो शि भी कितारिजी सबर मेघ श्रीधर प्रतिष्ठसेन पूरव चौरासी लाख बदोत्र साठ पचास, चालोस ने तोस कुन्मनी सुमित्र विनेसेण ने समुद्रिति चौनीस तीर्यंद्वरों की आयु नीतीस तीर्यद्वां के पिताशी। हैं तह ध्रेड हैं। निच्छ गष्टकून e2 88 नामि जित्रशतुनी ह्हर्य क् नियम्पर्स SA STEEL



१० ५९ १२ १३ १४ १४ १४ १६ १७ १८ १८ १८ १८ १६ नह कन्छप सुभूम मंहिर जस जरिष्ट, चक्रागुथ शांत कुम्म जिभ्न मानिये ॥ ि मिल्सुनो स्थामा ख्राजता कास्यभे रती सोभा मुभना बानसी मुजमा पिचारी ो घारली घरलो घरा पद्मा खार्य रिादा ग्रुची, वामिनी रिनता वर यनुमती मारी हैं पुरवयार, प्रमो निरात्मि वया भाग गुड यानिय । पुप्पवतो अनिलाजी जज्ञतिया पुप्पजुला, पर्नवालिका सती गील फ्रिकारी हैं। चौबोस जिनेंद्र पेली चेली गुणवत हती, श्रमी भात्रपुत नित पन्ना हमारी है 🗠 मिल्ल ग्रुभ वरदत्त आर्थनिन इदृभ्ति, चोवीम जिनेंद्र शिष्य प्रथम परगासिये। स्याम यजितसेमजी चोबीम तीर्थंकरां के मिक्त संपन भूपित नीवीस तीवैक्तां की प्रणम शिष्याएँ। मित्रवये u, de tè करे क्षेत्र हो हो श्रमितसेन गण्यर लिध्यत चउँ œ, -शास्त्र-विशास्त्र भी अपि औ अमी स्रिविनी - 15PiFy7-17-17-1 कान्यमग्रह थां अमृत



2 न्तिया नेयंतर अमीभृष्टिष्ठी म**्रा** शास्त्र-विशारद प्रीट चिन्ह गावे है। हिवाण ने गज नाग मिथिला औ राजगृही, मधुरा सोरीपुरो बाणारसी निचाररे महातीर ऊंडलपुरो में यो चोबीस जिनराजको जनमभूमि ष्रमी सुराकारने ॥११॥ चहापुरी काम्त्री महिलपुर मिहपुर, च गा मिल अयो जा रत्नापुरी मारदे ॥ हक्सामभूमि अयोच्या सारत्यो अयोच्या जाण, ज्वनपुर नोमनी वाण्पमी धाररे हस्तोत्तरा नज्जमे वीरओ त्यवन जाय, अमी या नक्ते ययाशक्ति तप ठानिये।। २० २१ २२ २३ | १४ १६ १७ १८ १८ १८ पुरु भएती छतिका रेवती अधिती मिडि।, अवए। अधिती चित्रा विशास्ता वग्नानिये। मग्रक धुपभ ऋपभ गत हुय जिप भालको, पद्म कत स्वितिक नीवीस तीयंद्धरा के लन्छ। नीनीस तीर्थकरों की जनमपूमि।

斯马科斯克

立野

नित जीर ज्ञाएन-ह्माए—

| The state of the s | परिचय                                                                                                          |                                                     |                                                                                                              | [±]           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>५५</b> ५५ चिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :शास्त्र-र                                                                                                     | वेशसद श्रीड                                         | र्शने भी सम                                                                                                  | विक्रविकी म   | · 55.55                                                                            |
| ह to ११ ११ भि<br>सन्द्रमंत्रिक्स में ब्राम्स अप्र<br>स्ट १६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नंतृत्वतं कसरा करदान कुन्तुकृतं के प्रमादाभा पत्त<br>१३<br>पास्तेताव वर्षे सदावीर सिंह सम्बन्धि, समी प्रमुचनस् | पीनीस तीर्महुरों का खर्मक्ष कास ।<br>१२३४४४ ६७ ⊏ १० | टब्रुट करस बोग कन्या मध्यस्य भीत मझारुट नवं<br>१११२ १११४ १५ १६ १७ ८-<br>प्रकृष्ट मझारीन सुप्रमुक्त मुख्यमिक् |               | रत<br>वाही बारे वर्ष एड पड़ क्ट्रेमिन मुद्रु हुन्छ प्यान प्यांचा क्यी केयज मकमा है |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | PAR TAN                                             | माम्भी स्माप                                                                                                 | <del></del> 1 |                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षा वर्षात                                                                                                    |                                                     |                                                                                                              |               |                                                                                    |

सर्देश सास्पनवमारद श्रीह यति श्री समीरमुपत्री म**ेऽ५५** प्रथान है। त्रासु प्रध्यामी वियासी सतोत्तर गुस्तर, मत्तात्रम पनाम शत पेतानीम ॥सी 🖫 बउड़ेसे वावत चौबीस जिन गए ईश, अभी कर बोड़ा मदा गॅन्ता हमारी है।। चौरासी पचाएए एक शत ने एक्सी ग्यारा, यत एक मोने सात प्याम् प्रिनागी है महातोर भीर गुणपारी है। नहियम ननी नह भिज्ञक सुमाम है।। आम ने मशोक बर चपक उकुन तक नेडम भातको गानी धुन पर्त्रमात है। व्यानशुरेल ध्याया घनघाती कमेत्राया प्रमी ला हालोक प्रताराक पाया टिज्यक्षात है 52 AZ चेविस तिर्षेद्धरों के गणवरों की संहया रें के कर चौरीम तीर्षद्वरा के नेयलझान प्रच राजाहंनो प्रियमु ने, मप्राष्ट मरम नाग तितित अष्टवीम अठारे मतरे ग्यारे, द्रा गारे क्षर हरे रेंद्र होत भेल सिंदुक पाइल जबु सु स्पतंत्र धुल् èc èc oc æ १२३ बड सप्तरर्धे शाली र c} }} o} ०म हिर्णीस्त्रिमिक्त कि छीत्र जीव जाएही-हमाष्ट्र-क्षे अस्त

ľ -विशासि भीड करि स्टब्स्टिस अस्य मू नीम नीर्वेष्टतं की केपनी संस्था। 913 4541 1 रम अपिय Ē Ę を担じ 12.6 ife ele affe n indian E

उत्तम यत धारे हुर पातक हरन हारे निपति नियारे जाए ज्यून के त्यारे थे। श्री तिलोकास्टक

गेतिसान **40%** ज्ञान सयम मतयारे दान फक्तणा मतयारे, नित उज्जल हिनवारे प करूपग्रहें न्यारे थे तत्वमारग उनारे किये हुमतिसे किनारे, डोन शियके दुलारे सुमति के प्राण्टारे थे

क्तिया डान देत टाने मोन मारग बताने, जिनराज गुण् गाने नहीं नेक प्ररमाने हैं वचन अस्त उधारे जमर धामको पथारे, नेतिला करित स्वामा जगजीय रुन गारे थे सुधा-गच सुनकाने घने बीग इरसाने, रया भाग उर प्रान क्षेत तर्नको पिछाने है मित नातुके नाने नहीं रहे जग छाने विस्तमाही प्रगटाने जाम गहिगा बताने हैं।

-1-24/14/16

公野品

त्राव प्रमुत गुण वाने ये तिला मरित राने,हाय। दिनमें पिलाने मेगद्ध उगो दिप ति है। मनमें बैराग बार त्याग के समार शिन मार्ग वित्त लाग ना पातकों त्याने थे। उहे वड भागे जेनागम जनुरागे सागे, श्रापक प्रताप जाते भित्रामिति दारे थे।।

मिम जींव त्राएटी-हराए— किमीह

श्रमीरिस कहे पात सजम विद्युद्ध चित्त, स्वामीजी तिलोफ मुरधाममें यसत है।। महा गुणवारे ज्ञान क्रिया-धनत्रारे वे तिलोगरिय स्वामी जगजीव रत्त्रारे थे ॥३ सम्ज ससार कुख जानके खांतत्य चित्त, त्याग भाग थारी हितकारी गुप मति हैं। वड़े उडे पहित के खडित किये हैं मान, अस्त बताने धर्म दीप क उडारे थें। आअन प्रमाट टार राग होपाड़ि रिटार, निषय कपान लान ठारी उनहोंन हैं । धारे जिनकेन मीत् पन सुत्र देन तेन, देखत शेदार भड़्य हिन हुलसित है।

[808]

5 姆代明時 कराव काल प्राप्तक P E

103 शासननायक सुखदाई सब जीवन को, निराम बाएगे उपदेश फरमायो है।। छहो काय जीव निज खातम समान जान, हींडे न प्रसात। यही भेट क्रमायो हैं अमोरिस कहे निराधार टीन प्राणिनको,ऐरे हो अज्ञानी तुं निशक होय लुटे क्यों अमीरित कहे भाई विना पहचाने धर्म, सुनरे मयाने नर जन्म म्यो विगारगो है ब्रष्ट द्रव्य पुजा स्त्रीर स्तरोर प्रकार खाहि भाखत नि गफ शुद्ध-भारम से रूठे क्यों बरममें हिंसा करे हरत प्रशसा चित्त लायत न ससा शठ जानि विप घूटे क्यों ! सुने नहीं वानो कुमतिके प्रथमानी निज शुद्धि निसरानो ताते उयो मत धारयों हैं सुन सुन टीका किया करुणाका भाग फीका,मम्याक्त प्रकुर जड़ मुलते उत्वारया है हिंसा माही राचरायो फूठो मत साच मानी काचके भरोसेसार चितामिए डारगों है चैत्य राट्य देखे तहां ठाने जिनमूरत को, मोड मद ख्रथ फंड़ रचे प्रथ फूठे क्यों ी क्रीजिये विवेक नेक दीजे यह टेफ त्राड, एफ र्या धर्म तोडि मोच पहुँनावेगों। अविगो न सीधे राइ पानेगो तु सीधे फल, अमोरिस्त कहे रोय रोय पछनानेगो जीव हया धरम यो सबही पुकारत है हेखो जैन खागम में ठाम ठाम गायों हैं। हिंसामें घरम थाप वाघेगो करम आप, पाप के प्रताप से सनाप दुंत पारेगा ॥ जमीरिस क्हें मति छुमति ने हती तेरी, हिंमा मत थापी तेरे हाथ कडा छायों हैं। धारो जिन क्षेत जीयस्या सुखदेन जाते पाने सुख चेन संते कछ मिट जानेगों हिसामात-हिताशिक्षा । क्षि भीत इपि इपिएन-स्पाए---।तिषीर द्री

कान्यसमह

श्री असत

| प्रसमित<br>स्थामित                                                                                                                                                                                                                                           | विक्सित्त                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ 808 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5555</b> 55                                                                                                                                                                                                                                               | शान्त्र-विशारद                                                                                                                                                                                                                                       | वेट हरि भी भर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अर्थनी मं भीत                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कन बीतमा मेरे बाक्सके समा समा ड्याइके केन पण गुग व कामों को<br>बेस्क वर्षण मेरे दिनाके समा नाम गुग्ट कुक्स सम बीनिया एनों को<br>गुग्न स्पान के पीने बंदान पान केनक झुन्ना यूने सिनी बनों को<br>समीराय वह मोमा कर वीरीकेनाम, जोवनके सुने पान सबत बताने को है। | एग एम एम सम्भाग प्रताने को, तमर की हिताबत हो पर व्यापे कहा।<br>की बताब को प्रतान होना कहा कहा की तीवरात छाड़े बनन कराम क्यां<br>हिया करोग के मार्थ किया गए। योच्या कराम मोक मुख को बनो<br>कमीरिक बड़े के मीन हुन बन्दी एम कोनी समिता हिया का प्रस्ता | प्रकार पराय पता शेव कराता रात्ती होके पत्ती और साता तुक माने क्यों<br>प्रकार के में बाद कराय पत्ती के में मिन क्या तुक्क कोने क्यों कर्ती<br>मीर प्याय तया प्रतिमाधी मोने हो पत्ती किराया एवा संपर्धिय कराने क्यों<br>समीरिक को पात क्युड़े सक बाद, समझे बयात से पता में पत्ती क्यूड़ितों क्यों | निरम्प बच्ची बचने हुरामम सरकारानी पात पान देत हैन हिंसा किर पांब बच्चा<br>पित मिड क्रिकेट करिया कर्मीय पानस्थार निरम्प करिया है है बच्चे बच्चे<br>मी बच्ची कर्मा कर पात पान क्षात बार है वा कुरण पाद पुरिस्त होते बच्चे<br>प्रोमीतिब भ्य गोला पतने बच्चाय बार क्षात्रपत होत पात पत्तरपत ता है बच्चे |
| 记记记 平年年                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | PHIRP-FAIR-                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mPr-72:22                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| को व्यमुख                                                                                                                                                                                                                                                    | Mahata                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

करम के सारे शिवमारग से न्यारे, न्या मूल से उत्पारे छों कायको संधारे हैं। हारे हें खमोल भव हगुरकी थारे केन, एन मग त्यागी धरे शीम खघ भारे हैं।

ध्ये (हिमामित द्वितिशिचा अगम उचारे में विचारे ना मरम वीत, राग काज हमे जीव मोट मन धारे हैं। असीरिख क्हें अध मंद मतवारे धने, जैन मत वारे तेसे बने मतनारे हैं ॥ है॥

सावद्य क निरवद्य यों वाणी से परत परे, करताका हारिक भात सो जनाये हैं।

हेर्गे हास नैतसे विचारो पत्तपात छोडी, खाचारांग खाहि जडा नत्र गिनाये हैं सावदा ना उपदेय यामें नहीं सगय तो, बीर अनुयायी कैमे मावदा गुराये है।।

क्वान्यसम्ब

M WEG

थामे तो देखो प्रथम रहे ना अधूरो काम, अमृत सब ठीर बीर बचन मनापे हैं।। मत भेद् लुच्य, वाने मथजाल ऐसी बढी, कहूँ क्या बनाय बात कहे ते लजात हूँ। प्राकृत सर्छत थारि भाषामें थानेक पथ, क्षिके प्रसारे जग जाहिर जनात हैं।। सावय आरेश उपदेश भरपूर हेसे, निमित्त वेहाग नाम लेते सकुचात हूँ।

क्रिके ष्राचारजके यथ अम जाल तेरि, ष्रमृत एकात्रशाग वीरवायी मानि ले ॥ काहेको बढाचे रागद्वेप म्लेश पस्पात, होय कर्मवध जो त्र जाता तो पिछानी ले होवेना निवेरी चिरकाल लग लड़्येसे, प्रथम मायण निरयण, भेर जानि ले ॥ क्षीर निय प्रथ करता शीनेनाचाये, याते कोड वातका में एकडी सुनात हैं ॥ ऐरे मतवारे प्यारे श्रातम को वारयो चाहे, एक मेरी सीम्य हितकारी हिय ठानि ले

िम् होक इति इराष्ट्रिन-हिराष्ट्रिन-पिहार्द्र और विकार

[ 808]

| 5454v              | निस्तय                                                                                                                                      | • वयात्र | रहास <b>६ प्रोद</b> कर्ष                                                                                                                                                                                                                                                   | मी चर्माचित्री                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80454F                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13120              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | arar ?                                                                                                                                     |
| निश्चय-व्यवहार-चची | सान नवनाती पेका चार सम्बद्धार पार निम्नपनो पाने स्पष्टार उपनार है।<br>नियासन समस्ती किया बिन श्रमपने होन ना करानि निरम्भ मानिके प्राप्ता है |          | सम्बद्धित क्रम कर गोज्ञ को लोगे तन वहम में निर्मापन रत में मार है।<br>बेहतों है जोगील परम्भद्ध राज कार मिरफ करफ बींगे पूर्व मत्तार है।।<br>गंधीम् राम्प्रक प्रपानक विकास किया है का प्रस्त पर्धा है।<br>स्पत्तार नामी में प्रपाद स्थित पर भाग्य में सिरफ्य न में डा क्षापर | डू बरी के तथ पढ़े हांग्ये तथ्यरा ठक्या तथ जियायो ठक्का था प्रशित प्राप्त प्रियार है.<br>साठ मंथ सम्मु हु दे केकी सुर्थत हान मेर स्थायार कियो जीवण मारार है।<br>स्थायों मानता दिवसर मीते अवधूत दे वसी मान के श सन्त साथार है।<br>स्थाया माने शिवस वसीतार सार प्राप्त में शिवस साशीत अपवार है। | मानमें को कारी हो जिएक मिकती थाया एठ यह फिरह को कर का का प्राप्त है।<br>बहिर हे मेसी पत मैसी को जिएक यह अहा कूटा कराव क्यों अपने कियार है। |
| 形式                 | H (H-1)                                                                                                                                     | ethur A  | में अंध केराह                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 True in Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A                                                                                                     |
|                    | में फर्स                                                                                                                                    | Piles (  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |

निरचे रासी छाडे व्यवहार तो न यसे कार,धन रागी कार्डे उमें वीवासी मार्टिंगर थे। अनेकात माने ताको सम्यक बयाने प्राणी एक पत्त ताले मोही गिश्यात्वी ज्यनार है | वीतराग बाए। में गकात ही निशानी नाडो, सुगुए। बिने हो परंग जिनार है। स्याद्यात्र नयसे तिचार खमीसार थार, आगममें निज्यय ने मादो ज्यनहार है।।६। के व्यनहार के निज्य के ताणे पे न जाणे प्रतारि योठी लडत तिनार है।। मामने का ग्राम भी न जाय मुखमाडी पिन उगमके तान निद्ध होंग ना नागर दे स्याद्वार नयसे निचार जमीमार वार, जापममे निज्ययं मोटो ज्यमहार है ॥४ स्याद्वाद सयसे निचार अमीसार थार, जागममे निज्यनमे माटो न्यजडार है ॥४ होय चक्र चाले रथ ज्या परा नेत पर, माने समयाय त्यास सोने पिचार है रबाई के नेत्रा सम तेतो हाथे रास्ते बक्री, गोण सुख्र ती गा मिने मास्सन नारके उत्ताहन-ह्याह—'।तमीर सिन्धिः १ किमिस्सिमिस्स् वि राज्यसग्रह

भी जम्हत

ज्यसम्

ST-17

[500]

101 E 的位任 नम पन तस्त्रकाने काप क रहा खना **HHHEEPI** माहिस्यम् पकीर्शाक = 111 = निया स्पन्न 明日日衛 過南南田 मार्ग रिसायने गुर रत्न को माब । मक्त बच्च न निवास त्त्वांक काड़ ठाने घर 100 F

मेरुकी शीश विराजित वीर दशों स्वपने के प्रभु फल पाये ॥ १॥ मोह इन्यो वर उन्जल त्यान विचित्र ही भावको जान लिये हैं। हो विघ धर्म थरे चउ तीरथ चीविघ देव हो सेव किये हैं।। पार भये भुजसे उन्धि रांय मातुप उत्तर छांति विदाये। द्य स्वप्ना का फल

ग्रमीक्र

1124

S. WEG

।स्त्र-विशारद प्रोढ फिन श्री स्ममीत्रगृपिजी मोमिन ताजिया जैनो रचे रथ मागि के भूपण वस्त्र पेनावे।। न्हावत गावत बाजत नाचत वे हाय दोस्त के सौर मचावे। गाम में कोरे अमीरिख तोरि विगारिके धूमें ती हासी करावे॥ ४॥ महिर नमजिर राम खुरा वर नाम घरे गुरु पंडित काजी वे उपवास वे रोजा रहे निन मध्या करें वे वने है नमाजी । जन्ममें आव गगाजल लावत ये करे तीरथ वे बने हाजी। परिपद् माही हियो उपदेश अमीरिक यो फल वीर किये हे राम रेवाडो करें रघु सेवक रावे गोविंड को रास रचाने। भीमत ताजिया हैने उने रास रावे गोविंड को रास रचाने। **भूभार** के जिल्लास्य है। जो के कि ने प्राप्तिने स्थाप्तिने स्थाप्तिक कि **भूभभू** 

वेर्या व्यभिचारियो टढावे शील पतित्रत, विधिक अहिंसा सिद्रातको वगाने हैं। जचावे शृत-पुरच की उदारता को, कामी जन श्रिय-डमन मन ठाने

20°

से साहिव राजी ॥ ६॥

पन् वधे खपने खपने रिख अमृत सत्य

अप्ता

٤ 3 ममानी महुष्म मूरत निया पहिनेते "रासनी एकाने द्रोट ठाते सब जाते 🕻 समाप्तामा याव ममीरित पुर्गत के समुख न जाने राठ, राव न शोप गाम बद्ध मन नहीं पाने 📳। सम्। मक्त्री गुपाने दे हों मरे हुस मंद्री बाझी बाड तोच पर चन मर स्वाय कुप मानि समझूने हान पोण सोमा पैन पंगतमें वान सरे. मांदा। बात बेंडे देश साथ गिता र मि पानम न्यार किन विज्ञों चोका मानु यम 光路机 据题例 गागिये चमक्य यस मीर मी चयोम्प तर दोई मो किन्म पित बुदा स्त्री सुनाने पिष् वाप्तिन साम नहीं बहुत । 我们我 मित सुरध्या प्राप्त म्झेल स्तात हाजान क्षेत्र क्षेत्र गानी हुत्तो साथ क्रम बीविन निवेत्नी भाग मुत्रक मुत्रात्रक तर पुन सामें गांते कुछ चक्र बाले को समासपत मचीरित पुरुष्मम् वषम् २ जानं राठ शोष शोब : ोब मीमोंडा E सिमकास का याजा भीड़ते उपत्र होत (क) न्यास यन्त्र निवास मार् नक्षा सुरत्य मधु हु । दर्शक मोझ बूर्स्स ह उपने र मध भीन वेस पर उपरोग्धरो स्मीति महस्र क्षान्यम् 一年 のなり のいない म्मीरेट कुन्मा 944

1111年 | फाटे पट पानी छान जीवाणी यनन क्रो, इथन तो रेने प ते शिना न जनाय्या | जिन मुशोनाजी नेउ यत परण निष्मात्त, निर्मान पर मान पन मन्तत्तरियो। सता प्रियदर्शनार्जा विन्यामी बरम हेम, जमी महाजीर परिपार जापु अरियो ॥ सुपामजी तेत संनेतर्देत प्रह्माणु मा, सम्मणा सेन मंग पिन्यानी नारियों ॥ मुमीरिख गीप शीप करे जो सहल पास, गारो वास होग जीर अमण्। फिराइने | मिद्राग्य राय जासु मन्याती कान मात, निराता ने मान भी मिन मात्र निराति भी ग्रमु महागीर के परिवार की जायू। भी अस्ति जि सि स्वाच्यसम्ह सि

। पुस्तरको साज सुन्य प्रकारो पनवृ टड, गज्न न दाले पाठ ज्याप भा वद्यारि । ॥ को गते भीने बीच बोलने न नीते किमे, तिवस प्रात णानि नाग परिजारिंगे । स्थान मत छोडो नेज बनो पहो हेन लोडे, परिष्ण हड पींच जानही निनारिय। ग्रासाय ( नर्ग ) प्राने ही पता।

हिंद जिल्ला ष्रमीरिच शही भात चरचा मरीजे मित, नहे ना नलेश नते मान माथिके रहें। मेली ना उठीले प्याव बारवासुं शेने क्यं पेला नय कीले क्या न्या में भारते ॥ | न्यायी धीर पटित पिर्ने में में मनस्य तिझाराजा हो मुनाभ जारेंने सं पोतुनी भ हो । अमर पिद्धान बोलो डोलो ना क्त्रापि प्यारे, चरचा त राष्ट्रा गिरा द्वता न्यों। ग्ले प्रतियारी नमापान तत्त्व होजी होय, अरथ या नात्ती नाय्पाय मुखने कते

E E राण्त्र-विसाद भीत वर्षि **प्र**मुख्यां वर्ग मस्त्र कर्छ हो गुरु पद्मा इत बचा सेबी, अपूराही पचारजाती हमा बी भी बडी है। भावक मरा इत्या मध्य से इत्या चानधेत्र काश राधे हैं। ग्रापा ४५म मा १ भेषा घरो सारे द क्षेत्रमं मार एक गुक्मी जवाप हो। क्से निकार कर कर तुमा है हरस्र वर्षम् चम्रास्य मन्तर्भार ह 11 11 11 11 11 11 11 तुष्ते ज्याम में कर सेंड मना॥ १४ न मज्यस्य हो निहात् भीर धनपुरान्ती कृषी गुणे हत्त्रार् क्राथ सम्बो कोच मनूर प्रमो क्षेत्रे व वसमेशन प्रसारी विर्विपत चापारी बना E. रह्मामी मापा का घाट्य। (जाडी मापा का कारण 哥哥 त सम्बन्धा नियम गर्म सिरोक्ता से बाब ताने सरक ने क्षान माद्रामा 55 Ē

[883] प्रकीसंक क्षि अब तो पधारी दीजो नेगदी रसस माने, माणी आतमा तो आखी पाप थीज भरी हैं **मि** अब तो पधारी दीजो नेगदी रसस माने, मारक कहे अमीरिस्स माणामे तो भूल नरी हैं नटवी ज्यो नृत्य प्यान श्रदवी सो करी प्रान,श्रिल मन पुष्प मजरद् संग थारयो है ॥ | नागरीको चित्त जैसे गागरीके मादी रहे, सागरके सग ज्यों मराल मन घरषो है। अवस्य आगम सुसो धार भद्र पर्रोक मन अधिन को कातो कपद्भ को टारिये।। मूगशिर सिंह जैसे काल गदी लेगो ताते पोप पट्काय महामुनि पर् धारिये।। फागुणमें फाग सखी सुमता के साथ टोल, अमीरिख नेसे बारे मासको उचारिये॥ चेत मि धार ज्ञान सजम वैसाख होय, जेष्ठ पत्र ज्ञापाड समान सुविचारिये। पुरणानोग एरजन्म अज्ञाकिन सुकुल प, दीहाऊ अहोण पचिदिय कार्य लहइ ॥ । मुक्सममा लद्ध सार गिष्ड्ह परम धम्म, जमीरिसि वय जम्म जरा कट्ठ दहेंद् ॥ काह पण गुनो मासे बयो वे तो कीजो माफ, कहे अमीरित्र माणामे तो भूल नरी हैं। चउगइ भवरूनससार कतारे जीयो, भमइ आएाड काला सुहदुहे ताहरू। सुसाहु सजोग सुत्तरह परम दुलहा, सद्वा सजम वीरिय जिएवाय वयह। अर्द्रमागथी भाषा का कान्यो। वारह मास रलेप कान्य। एकाग्र-चित्त-प्रशंसा।

**南四班** 

**即** 对形

Ξ प्रतिमात्र केन्द्रों पन क्रीक्रिक संबंधि सन हरणी है। कि भीत्र अप अपक्रमें समस्य-गा

888 प्रकीयोंक कात्य ब्रक्रेद्रको कीचो समोसरण चोमास रहे, रोप सर्ने इंद्र रूरा हिचस विमास है। | अमीरिस कहे डगोतिपीको ब्रद्धमास रहे, समोतरण स्थिति उत्छष्ट ए प्रकास है ॥२४ | ्र विद्युध वर्ष्णिक वैद्य वाहिनी विद्दार बर, बस्न वित्तकोप चारों वर्ष्णके घाम है।। समज नर सकल भरम हर, मज मन वच तन वश कर सब जग। न र र र रोमित सुरूप नन, वारिका विटप यहाी वारिहू ने ठाम है। ार १७ १८ १२ २० २१ २२ २३ वनिता सु झतधारी वेप वागीश्वरी वरं, वाचयम वेश्या वाजि वार्ण ललाम है। तम ॥ गहत अचल मग। धरम श्ररण गत न रत भत्र आथग ।। २४।। तजत दर्म पर श्रवरम धन UE UE भत्तावीस वकार का कान्य। गत, जनम मरण सर्वे लघु अन्रर् कान्य। रत्न अन्योक्ति। सत, अमरत वच सत् धरत मजन मन अघ ख्य कर सव लहत अचल जतम पर वद्त घचन समज -शास्त्र-विशारद योह क्षी क्ष भारतिका म**्रा**स्त भ्रो अमृत .। **ज्यस्यह** 

| ngftig<br>gret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5-5</b> र विता — शास्त्र-विशाद प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ कि भी भेगास्त्रापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - F = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बाती मा पार महे थे थे है कि कि बार बार बार सार्व हा है।।<br>इस बामो बातों कर पृष्ट के सार्व कर करह इसमा एक पार करात हो।।<br>इस बार्व आपी कर पृष्ट के सार्व कर करह इसमा एक पार करात हो।।<br>हमाय है पार्थ है कि सार्व कर कर है।।<br>हमाय है पार्थ है किस कहा समा कर्त होंदू केन सबे होह हमारे हैं।<br>पार्ल हो के किस कर परिवार्त के क्षार हैं। हमाय इस्ता करात सुख्यीरा सार्व हमारे हैं।<br>पार्ल है कि किस के स्वत्र हमारे हमान करात हो करात है। | लगर (कुला है शास्त्र किरों ता साथ का उस कर है। पंत्र भाव प्राप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वप्त की स्वप्त का साथ में भीन्य प्रमुद्ध कर हो। साथ माने भीन्य प्रमुद्ध हो। साथ कर साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ की साथ है। साथ की साथ है। साथ की साथ है। साथ है। साथ की साथ है। साथ की साथ है। साथ की साथ की साथ साथ है। साथ की साथ साथ है। साथ |
| र क्षेत्र को समीद्राधिको स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AR PHURITARIE—THREE THERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भारतिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

[ 8%] प्रकार्यक कान्य शास्त्र-विशारद प्रीढ कवि अमीरिख क्हे सगवाला ती जो चाह होवे, वा घरको जान्या विना कैसे मुख पावेगा | चडकोरा अहि के सम्यक् निहाल कियो, सती चव्ना के सवे सकट विटारे हैं।। महा अपराधीने न आने अपराध डर, शासनके स्वामी ऐसे डीन रजवारे हैं। कहे अमीरित मन राखरे भरोसी टड, ऐसे ऐसे तारे फिर तोहि क्यों न तारे हैं॥। करियाणो लीघा विना वनकोरे जायगा तु, पुनाली कमायानिना तत्तवाडे जायेगा पाचपोर याद राख मालगाम सग लीले, उदेपुर आया पञ्जे घणो पछतावेगा। नरवारी पायकर मन में घाटोल घड़े, श्रासपूर राखे मन सावरों न मावेगा। तारे गीतमादि क्षययन के कहनहारे, गोशालक जैसे अविनीत को उधारे है। छड़े जो पकाने मास सातमो परसे थाल, आठमो कसाई टाने नरतन हारे हैं। महस्मृतिमें यों अमीरिख मनुजी कहत, हिंसक कसाई हुए आठों ही हत्यारे हैं।। प्रथम कसाई पशु मारवेकी सला देत, दूसरो कसाई जो पशु को मारि डारे हैं। तीजो अग न्यारों करे चौथो मोल लेने वालों, पाचमो कसाई मास बंचे सो उचारे है म्राध्यातिमक कान्य । दिल का दढ विश्वास । आठ कसाई। 11 **172**०म किमोद्गिमिष्ट हि नीत अपि इगाएही-हिमाए

भी अपरात

|               | 3          | TE STE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1959  |      |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|               | j b        | यह परा भठा को लगाइ हुट सिही होन भन्न सास्त्रहरूथी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |      |
|               | <u>Let</u> | है किन मेन सुभार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पेदा  |      |
| D.A.          | ja.        | गुम्लेष पीयूप मुनी भरती शुन्ना म इसे सरमाध्यत्री।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     | मनीय |
| Total Control | 11/1       | नींजें समारी कु मीमुनिक मुत्त यह गुनी प्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nea   |      |
|               | ĮÞ.        | मास्कार मयो जिल्ह्यम स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निर   | 5    |
|               | <b>4</b> . | <b>P</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्रसद |      |
|               | Ħ.b        | THE REAL PROPERTY OF THE PARTY | मो    |      |
|               | 5.         | ייני יילי ייני בייני סייניון אם יוני יוני יוני יוני או או או או או או או או                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |      |
|               | Ø,         | भीर की स्थिति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | f     |      |
|               | 11         | का जिल्लामें किया गति श्रीकरी कहा मह नहीं जाय दुवानी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *,1   |      |
|               | ù-         | त्यां मन पुरम्लमें महिलाम रही पर मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गर्ग  |      |
|               | 11         | परामि मीगुर के व्यवसा स्थि किरना न करे निक्रमाती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12    |      |
|               | ŊЬ         | स्कि पर न ब्यू त्यारि तिल पंत्र रियूप कहे मुक्तिराती । १६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रे गी | [11] |
|               | 45         | मनुष्में के नागों पर से माच्यारिमक उपरेश ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹•    |      |
| _             | Б¥         | रामबीसे धन पान पाने है गुमानका, पुत्रक्त होप दवाक्त म मनामा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |

प्रमीर्णक 1213 होसिंग मनधार जत्यो न क्षेवलचन्द्र, क्ष्पचन्द्र पाय हुस्तीचन्द्रजी क्षायों है। फ़ि मुल्यो भगवानचन्द्र वर्ष्यो सरदारमिंह, दानमस नेमचन्द्र चित्त न बमायो है। फ़ि भूल्यो भगवानचन्द वएयो सरहारमिंह, दानमल नेमचन्द्र चिस न वमायो है। सुखलाल माहे जीवो रह्यो है मगनमल, उड़ेचर खायो नर तने पछतायों है। अमीरित कड़े प्राणी काल्रामजी में डर, जानचन्द्र मीत्यथार लीमजी नहायों है। हीरालाल जैसो पाय करमों का रस्छोड, मोतीलाल मीम खायो तासे मन डररे। सतशास टेस देस वएयो है तु नर्साम, स्रोमाजी कू जार जगनाय प्यान बरदे॥ मुलेसिंग छोडे तब होवत सामागचन्द्र, मडनजा त्यांगे मे ष्यानन्दराम घररे। असीरित कहे चेत चेत भाई जीयराज, द्याचन्य घारे सेती हीयत अमररे ॥४०॥ एक हिन चोखो करी मान कीतरा से कहे, छोड़दे हभारो सग काइ काम आवेगा अमीरिख कहे मुत्तहेवकी जो ज्ञाम होय, धारले धरमचन्द्र ज्ञानचन्द्र गायो है।। धनराजजी की मन वारत उमेर्चन्ट, भगइजी वरा जमराजजी गमायों हैं ॥ खुनचन्द्र देग देग भागे नहीं जोगराज, उत्तमचन्द्र की चाल छोडफें फिरत हैं। छमीरित क्हें नित भजले तिलोक्चन्द्र, लाभचन्द्र मग लेके समार तिरत हैं।। मनछाराम वश होय बाधत करमचन्द्र, मानमिंड माइदाम ताने प्रेम ठायो है। फत्चन्ड आस करे हो यत फ होरचन्ड, मानचन्ड मेती प्यारचन्ड तु करत है। र्सराज कर कर जोडत कनकमत, मनम हरत्यचन्द्र अधिक धरत चोता श्रीर फीतरे का द्यान्त **5.45** ि भीत र्जीर नीयता —शास्त्र-विशारद काञ्यसद् श्री अमृत

क जाती गाव हुन्नी गाया कुराव पहुँ, बोप धारे पाते दू बनो हुन्कती जारीपड़े। केली बनात महिकको पत्ता जानमान पात्रका न पूरो पास भी भी भी पोड़ो। सत्ती को बन्ने बन्ने सी बनों व हमार दंग बाब बारी मात्री करू पद मूख पोरड़े। मती क्षेत्र वाह्ने क्ष्में मी काले हु हमार संग बन बारी मती क्ष्म मत् मूक पोरले क्यो मत्त्र गई संगष्टित पानी तेत्र महि काचा हागा कर गांव मायो मत्त्र पीरक साही विकारों कर संघ से का है कार वासस की कूमी विषय हुत्त पाने हैं।। बन्धीत सुराव बगाई स्वाम्प्रें को सुरम्बुं सभी शासन सुनाने हैं।।१२३ रीत की चौद्या को कोक्स विचार को चेत्रराष्ट्रमाणी रंग को विकास है। बस्ती कारमाल बाह्या कोड्या सराय है। मिरोजन हो वा एम पपन सुताय है। बयास्य सम्बाधी मार को प्रकेश बाड़े, कृटे साथ महारो वह सुपमें रुकालोगा राम्बीस हुवासे कारे रिकेश बरते पत्न कारमें पक्षेत्रे बोर पहींसे पिराकोगा। ब्यू कसीरिस मिर्ठ करो वे बो साधी मान मारो सम्म मोक्या पोन्ने पछ । बारों संग बटा म्हारी सुरूप बेरेगा होके. बर राव साकन्ते संसरी बहातोगा ।। बाकों पत्तरी गीर बाबा नित्र सामें बारे सेस्स रीयाई को कोसामी परवासुको रका करें यादी से हो पर्यो दुक्ष पायोगा तता मेरे शत्रु कोड पहले करेगा सुची, वार्ड गर्वा म्हाजे वची बाहर क्यारेगा ने का रहान्त । 1000

ر رون رون प्रतीयोक <u>कि ठिय</u> एक सेट दूने में मिठाई भरी लायों पर, जरी के रमाल में लपेटी डूंचों धरे हैं। रायके मिठाई दूनों केमत वजार बीच, जूता से गुटायके अगुचि ठीर परे हैं॥ सेठ कहे केसी कही भैंस है हमारी तव, कहे श्रमी सिप युं ही मताडो मचावो क्यों राड मेटवेको एक नर फोडे भाजनको, मैंसते उजाङ्यो खेत गार्लो मो सुनायो क्यों पुरव खिस जात तव अमत कुगति माहो, श्रमीत्राप कहे नाना भाति दुख भरे है।। पति दरसाई सन दूधकी मलाई मेरी, सा कहे जवेरु मैंस तरी तुन तानो क्यों । तैसे जीव हूना सम पुण्यकी मिठाई भरी, ज्यांटर वयारे लोग खमा रामा करे हैं। एक सेठ कहे प्रिया लीजे एक मैंस मोल,बोलो खिया वेगो करो विलव लगावो क्यों ? प्रामाही बाध्यो काठ दीवो है बहुत मार, फिरत फिरत फेर सिली मानी गाई है। पूछत छुराल होम गई मेखो पेरवो केम, बोली सुदी गांग प्रताप थारो बांडे हैं। अमीरिख क्हे भिष घारिये द्यात वित्त, बोटी मर्गात नित्यास ऐसा डु त्य पाहे है ॥ एता माहीं घरघेयी आयो हें बलाय जहा, दखी मातो गाय वाड़ फुड़ो गष्ट नाम हैं ' . सकी नहीं भाग दूजी खेत घणी मारी घणी, लाठी पथरासु मारी दोधी जाति त्रास है समसीने गयो घर पाबेस गायको धर्णी, डींगली लेईने तम बाध्यो गलमाडी है। नंधन से बाधी गांय पूछत पूछत घर, गाली मुस्य कतो गयो मालिक के पाम है। करी है लड़ाई अति लोफ वहु मिल्या आय, गाय पणी छोड़ाई करीने अरहाम है।। नीव रूप द्रोय में युग्य रूपी मिठाई। ि निक इपि इपाएन-स्पाए-क्षमीऋषिजी क्रान्यसम्ब 新罗斯

प्रकृष्टिक

27-47 कान्यसमह

ने प्रमुत

गाय सिंह सूरति यो तीनोडा नताना हत, परे नथानान स्थात मुनिय सुनाए हें। गाय हुए के जोर फिड उठते मारे ये, जेलो नन्य होय तो ये मुरति ने तारत। शिलाग्ट एक न्न उन्स् निमित्त जाय, उसरने नागो अन्तो परगर निद्धार है। फ़ु क्रिनेस से स्थम वरे जिन पाय, ज्ञा रहे पान हने जाने ह्यान पासी के। स्वाम अस्य पासी रस्मायो भोलो भारहो म रह प्रसोरित्त ।।रो रेल् शिवनासी हे

ब्रेन हैं असल बीजी मरा के में जोर जाता, कहें मनीरित मो गी िंग विनार है ॥ क्यंट करने का फ्ला

जँटकी न मानी त्याल भू क्ते गयो ई माग, लाठी पत्यरा ती गार उँट मामान्यांने ही र जुनू भरायो पेट मेत घणी जायो जाणी, मेन्मे मामा मायती सृहणु मार जाते ही स्यात महे जेंट मामा चालो ने चला है रोत, एपट न जात्तों केंट ममजी नि ११ गेरे स्याल महे आर्गा तेन बीनमें पथारो म्यांनी स्याल कॅन नेनी जाड़े २ चूट तार्थ है।

[ 858 ] प्रकीर्एक काल्य थ्रापसमें पाचों ही विवाट करे प्रय सम, एक एक बात गृही पन् हढ राख्यो हैं। | ोमिनाथ राजीमती मुक्तिमें पथारषा दोई, कहें अमीरिस सदा बंदना इमारी है ॥ | सरवज्ञ दगवत वृाल्यो सरवम नय, सो हो स्याद्वाद् से ऋपृत व्यभिलाल्मो है ॥ काहू चूहे चुप धरी पत्रग पिटारो काट्यो, उयम करयो पै जाय पड्यो उवसमगर्मे कीनो नहीं उयम तथापि अहि पेट भरी, वधन से कूट के मिघायो सोदी मगर्मे। हूस काक दीय आय बैठे एक धुन पर, आपस में सिह तिए ठाएगी सुमसंगसे। चौथे कल्प अप्राजित राथ ग्रीतिमती राखी, ग्यारमे स्वरगे वोतु देन ग्रीति घारी है रांखराय जशोमती राखी दाख पाखी दियो, श्रनुत्र विमान चीथे देत्र श्रवतारी है ताही समे भूप एक जानी शीत छाय वैठो, विट करी वायस लागी है नृप जगामे ॥ कोपी एक मारघो बाए। घायल व्हे परयो हॅस, अहो खेतकार भूप राधत उमगसे जो जो जिए श्रीसरमें शुभाशुभ होनहार, ताही को मिटावे ऐसी नहीं कोई जगमें धनराय धनवती पेले देवलोफ देव चित्रमाति विद्याधर रववती नारी है। अमोरित कई नहीं कारु हॅम हूँ नरेश, पायों मैं मरण नीच वायमने सगसे ॥६१ अमीरित को ऐसे समसी सुजान जन, घारया जिनवेण सुत्त होय पना पनाम ॥ श्री नेमिनाथजी और राजीमतीजी के नो भव। मुपक्ष पत्रम ह्यान्त । हॅम-कारु द्यान्त । क्षि होक इपि इप्राष्ट्रहो-हराष्ट्र काञ्यसंग्रह न्री अमृत

3 ग्राधिक Ę पनका मेबार दिन पाने हैं। क्रीती है कुकान व्यक्ति बग्गंज पछायों है एक महारक नर अन्ती है नानी मादी वस्पी तब मूत्री प्राय तत्रवर छीय है। र रहा भी है। अनुस्ति का के हुद्र मान एता जान हुत भी है। जान पान हुत भी है नहीं साजिय। बन्तिय बादी क्षेत्रीया गरी सीविष नग कुछ आति हैं वन्तुदि नंत हीन ना पहीसिय। न्नो मानी रंगी साभी धेतुमी पारिष्ट क्यों हीतांवारी नपु पड हिएय नहीं क्षीत्रय मूत्र पासर घराप है हरे दक्ष संघ नीय है बान्या त्रव वातो रेक्ष सैस हो शंसार रोख, भामारित मन्दे थे म्ये क्यां मीमी प्रमी मेमार हे हुन्न सच्नत्व 🖁 । हीचा हेत क लिए मगीग्य। गमस्त्री भाष रित्यी भिरुक मिन्द्रमानी है यो तानी है इनकी मार एक एक गाम गाम पुरमें बाहर मान तमा तभा बने मर्ने बाहमों छन निरफ्त मिलत म पूरो जाप, रक्रनिरमन नर एन्योही सुपन रेने नीत् वता हुवा तम छानी है सुपन छत ा। बेरवाझुत बापो देरा गुणा दिश - Personal PHISP SILE-Ē HE L

्ट्रि सनीम्प्रांपची म**्फफ्फ** प्रमिष एक महामुद्र ज्यवितेकतत स्वपन मे, हुत्रो ज्यति चतुर प्रतिज्ञ नारत्यर है। नीत गई खुले नेन हुई हे उजाम मन ज्यांगिरार नुष्टे तैसे जगत् के निलाम है ॥हन अष्टादश पाप कर बांधत करम राठ, काल मुदा जाय मन करे पज्ञान है। अमीरिख कहे यामे तप जप त्रत्सार, धार शुद्ध भाज वामे होग निरजान है।। सिद्यात पुरान नेद न्याय नरे प्रथ कोष, कान्य रत्तोक न्यानरण रूरे हो। ज्यार है। एक बच्या नारी तिन स्वयनमें पुन जन्तो, जाना नक्त क्षि प्राना उज्ञान है। मोहागाणी आप केंडे गापन मगल गील, बरत प्रवाई मन प्रगी गम श्राम है।। वाधित्र थनेक बाने सज्जन सरल मिल, बाजाए भी पाय होनो नामको प्रकास टै यहोतर फला विमा चडडे निदुष भयो, करी करो वार् जीत्या परित्र जनार है। जाग्यो तब अज्र स यार् स्लो एक तम, जमीरिय करे तेमो नाशिष्रं मनार है ॥ स्वपन समान ये नवार है जनार वामें, जापी तज भूलो नित्रे मृग गां ज्ञान ें वारा सुत ब्राहि मोह पारा में बधायो मृद्र, करन ममत कूड क्ष्यट को नाम है।। एक बंध्या नारी के स्वप्तमन् संगार । एक महामुंड के स्नप्तात् मंगर। तंमार में सार गन्तु। कान्यसंग्रह श्री असृत

ŧ X मन्ते माय 🏻 ग्रमोत्तर माला में एउंदा नेस P H

[888] प्रकीर्णंक फाञ्च विशारद प्रीढ कवि श्री ग्रमीभृष्टिजी म० ५५% भेट कही सममाने ॥३॥ सोहि नहीं कछ रोप, अमीरित सीख गदो भिष प्रानी ॥ ५ ॥ प्रस्त सुजान, खमीरिख उत्तर हे सममावे ॥४॥ विचार के केंवे।। ६॥ कहो कहा सत्यु १, कुनमा गतावे। विद्या कहा । कहो १ स्वर्ग की दायक, ज्ञान कहा । अन्तय सुख देवे। लास कहा १ निज आतम जानत, शूर कहो । जो विषे नहीं सेवे।। निजातम ध्याचे ॥ त्याग के योग्य कहा जग में ! सुन कचन नागे कहे गुरु जानी। योग्य कहा जु भरें शुरुदेव पदावुज आगम वानी।। तसाध ? नहीं जस चाह, कहो छुण मुद ि विवेन न जानी। मो गुरु १ दे उपदेश मलो हित, मौन सुशिष्य १ सुभित रचावे को पूजनीय ़ै सुजान श्रमोले ॥ १ शील मनोहर, तीरय को १ मन गुद्ध रहावे। को जग जीत ! रहे बश में मन, विंप कहा । विषया रस लेवे प्राज्ञ सुधीर कहो । त्रिय काम कटाज् से चिन घडोले को महारोग १ ये है जग जाल, कहा उपचार कुए मृढ ि कौन दु खो ी जिनके श्रमुराग, श्रमारिस सार ज्रमीरिख को दुःखमूल है १ कामिनी द्रन्य, मीन सुसाधु । नहीं जस नाह, सीख सुजान, है धन्य । जो उपकार करे हिए हित श्राभूपण हित क् न को नर जीवन सेवन 部 拼 1 भूतिस्थित स**्राज्या** ( कि नीक अपि इपाएन-ह्याए-कान्यसमह # STEPE

मिन्द्रस्थान कार प्रशास वास का का निवास

[ 838 ] प्रकीर्णक द्गाब्य साडी सातसे बरस छायो रक्त पित्तो तन, अमीरिख देव गयो गगन सिधाई है ॥५ भूप आज्ञा पाय आम देख रूप हरसाय, अहो रूप अहो रूप वाणीयों उचारी है । सुएयो जैसो रेख्यों आज जानन्द जपार भगो, राय कहे पूरो रूप नहीं इण्वारों है । कुं इल अनूप कठ हार कड़ा पांचो कर, मुक्डी अगुलि माही पेरो अवनोस है।। रतन सिंहासन विराजे सन माज सज विप्रतो युजायो मन धारके जगीस है। पूछे भूप विप्रतु डोलायो किए काज सिर, विप्र कहे राजा अव वैसो रूप नाइ है। आभिमान करत निरास गई देह तेरी, थूज क्यों न हेखे भूप पीजशनी माइ है। कीडा कलवल देख हुवें भयभीत तुप, देवता प्रकासे छाव चैते क्यों न भार्ट है। नंधोटक स्तान करी धारया है अमोल बछ रत्त जडित भलो सुकुट सो मीस है। अमीरिख कहे विप्र आयके सभा मक्तार, निरख डोलायो सीस देखे नर ईस है॥ गृद्ध विप्र रूप कियो हाथ पग डोते सिर, ज्या सब घूजे नधी सूसे पूरो नेयानी ! रच्क चलाय गयो भूप पास ततच्य, माड बात महे सा घराज गुजारो है। अमीरिख क्टे करो स्नान जलकारधार, वरु समामाडी तव देतो छिनि मारी है।। प्रही पोट सीम पर तोक्के ष्रायो चलाय,राजद्वारे प्रायो पोट डाग्त ध्रनेएसो ॥ अभी कहे भूप-रूप देवाणे की चाह मुम्फ, देख् गा तीदार तव पामू चित्त चेनसो ॥ पेरायत पूछे खायो कडा सं स्वरूप ित्तो, मारगम ज्ती जूनी फाटी कहें नेणमी।

०म हिमीस्रिमिष्ट थि होत डॉ० डमाप्रही-हमाप्र-

काउम्सम्

मे अमृत

E मार आए होड़ राम्प मादि सियो संजनमें भार मानारों पात क्षा क्षात Ē पासना बाजात सब मंत्रम माजा रेंग क्रांत्र बन्तु मेंड पांत्रा ममम्मा नश्म General गर प्रज्ञार के गोप Ė

9

(33) काञ्य अमीरिख कहे थोड़ा वापसुं पिषल जाय, मेण् गोला जैसे नर जाणजे असारी है सुणी उपनेश एक निकल्यो वाहिर नर, देख धर्मद्वेपी करो हास तिण्वारी है। च्रमको धोरी हुची बाध मुंडो बेठो जाय, देवे कोई गाल सुण। रह्यो मीनयारी है हेबलकी ध्वजा सभ फिरधा परिएगम तस, सुनके बचन हियो घरम विसारी है। अमीरिस कहे अधिकार चीया ठाएग माही, कहे त्रिसतार उपकारी मुनि सेण है। नार जीव चार गोला सम कह्या जिनराय मिट्टी काछ लाख खोर चोयो गोलो मेण है मुगत मारग नहीं पायो है करम बरा, उस्डें का सग पाय भ्रम म मुलाया है।। मनुष्य जनम जोग तिरवे को पाय भज्य, श्रमीरिख कहे श्रव हारे क्यों गमार है धारयो छधरम त्रोर सेट्या है पाखड देव, उजड़ मारग चाल नरक सिघायो है।। मुणो उपदेश प्रतिबोध पाया चार जीव, करजोड जिनै कर कहे ऐसे वेण है। मोह-नींद माद्दा जीव सोयो है निर्चित नित्य, अमीरिख कहे यूंधी जनम गमायो है एक समे शुभ करमों के जोग देव हुवो, रतन जडित पांगे सुवन उटार हैं। तिरयच गति माही नाना योनि धारी जीव, जनम मरण सही बेहना अपार है।। पायो है नरक भव दुःख है अनत जिहा, वेतरणी कु भीपाक जम देत मार है। अमत अहात वश अध के समान अब, ज्ञान अजन को आज खोले हिय नेए। फूटी नाव ष्रघ निरजामक आरूढ होय, तिरवे की आशा करे मध्यमें खुवायों हैं। मोम का गोला **. म्या**स्त्र-चित्रा — शास्त्र-चित्रारद ি চী**ন চা**ম अमीऋषिजी म**ं मिर्म** 

काज्यसमह

A WELL

3 नीयों मर यात सुखों प्राथी थिया ठाम राजी बारों है बजारमोड़ी सोक बच्चे बाड ह्यो नर वास्त्री सुख पान्नो है बावास निज निरुफ के मेण नहीं निकाने घरछ। मा बाता होय बहा बात किंक्ष में माधी कोम्यो बबन विक मिना है मानात आध बतायों निय नारो एतन क्षोत्रज्ञ करान करो रिस नहें निजी नर सुख्ये करनाज्य वस्त बन्नों पर सोक बीर माता मिस बोब्री ब पि नहीं परास पाट क्यांस की निंता किया बहुते क्षे स्रोक्ष मात्रे करिय परमानिस्य मान्यामान पास सम्ब मेर्य पाउनी क्यों क्रोड़ गाम बन्तीरिय माख्य का गांसा नाट का गांचा मिक्रो का गोला एद गोबा सम मुख वचन निसारणे पर्म रात के बोग राष्ट्र गोको बसा राज हुयो । बहा नहें मर से निक्क कुछ ग्रप्पान करी बरको है क्यन मुख 100 सम्में भेते वस्ति (

[ 424 ] यमीयाँक अमीरित पह नहा थार म भागाया है, तान मिटी गोलो महा उनम नियम है | जी माता करी रीम तथ शिको ने बागा तथा, परम मरत नोफ परने पर्त मार्ग है। जि मानो करी रीम तथ शिको ने बंतिको, नेरण है पूरी जो तू मरे भूछो गार्ग है। बाबी माता सीछो जो सिरावे तमें बंतिको, नेरण है पूरी जो तथा थारे था जार है। क्छ माहि रहे छ उने न सम नेतो, जिसपंत मारे होय जानि जपार है। अमीरिस क्हे नरी छोट में परमप्त, मिड़े गाले पात होप नदे नात ग्रांन है | ह्यव्य रस्स शुद्र भारमु ज्याराथी भट्न, जनम मरण हान होग निरात्तर है।।। सुन ने यनत नरी उरती है नगार मत, तहे हो। हान होष नीही जा-नान हैं। । माता करी रीम तथ शेभी ? जनाथ तम, षरम फरत मीफ, परजे पन्। मान हैं 'ं। म्रो गए फकानी करी तर्फ फड़क बोलो, पक्तीते बार प्राणे त्यार्गा ताना बान है। नो से थारो पर जाय पद ह्याने प्राज, रर नैसी प्रापे नय दरे उस गान है।। गुरु सुद्यारितको प्रसाट स्मोरिक क्हें, थारो दिव सीन नित रहे नै नैकार है ॥१२ तुही कर घरम संमार हो जामार जाया, प्रथम जान सीम जाने धर्म जान है। माता सममार कर जायो है दिया के पान,हेरी भरतार बोली रेण रिफाल हैं। रे भूडा त् निरातिन लगो हे नाषु के तम रही हैं 'प्रहेलो पर भारत तिरार है ॥ मायात्रे सुडार क्यों न मागे भीच पर पर, क्यों लग क्य नहीं कामकी नेमाल है। बारबार कह तोय लाज नहीं तिल भर, 'प्रमोगित्म रहे भिने रेगो जग जान हैं।। जुमोरिय को सुण पुन का गणा गोनी, तर पून सुगन प्रसा हरनार है " कार्यमध्य भागस्य भागस्य श्रो श्रमृत

| ışlığı<br>Sıvı                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द प्रोब कवि भी समीप्राहिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ति <b>प्रतिकारमाए</b> — रामञ्जूषिकार                                                                                                                                                                                                                                                   | -= 5 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ठैकार का सकर।<br>शेन सुरत किसे को ठैकार क्वे प्रकार करार पुने ककार सुप्रसिये।<br>बरण सुमाग कर कर को दिनु होई कारोजी लेकार हिए गारी होक्यानिये के<br>बर्जान करार करार वे वरण कोक गकरने मक्कोंक कोने शियारिये।<br>बर्जाना सिद्धशिक्षा दिनु सिद्ध करारुठ बर्गातिक ब्यूंन्यार एक मिक्सियें | के का किताज में सर काज किये का साज हो हुन्य महा कि क्यांका कर्म जातीय महाजों में तीत किया हिक क्यां ।।  को कियं मार्गोश कर जाय किया क्यां कर मार्गा को सुम्याण तक सर फ्यां।  को कियं का मार्ग के तह मार्ग का सुम्या का क्यां का क्यां का स्था का स्था का सुम्य क्यां मार्ग का क्यां का स्था का सुम्य क्यां का क्यां का सुम्य क्यां क्यां का सुम्य का सुम्य क्यां का सुम्य का सुम्य क्यां का सुम्य क्यां का सुम्य क्यां का सुम्य क्यां का सुम्य का |
| 100100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 24 2-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| को व्ययुव                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| प्रकीर्षोक<br>काञ्य          | [ ବଧ୍ଧ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>!५५</b> रचयिताः—शास्त्र-  | विशारद प्रोढ कवि श्री श्रमीऋषिजी म० <b>५५५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देव-वर्णन कान्य।             | गुरु-वर्णन ।  गुरु पंच महान्नत धारी पचेन्द्रिय जीत, कपाय तजन चार जग दूर करिया। जाने भाव कर्णे जोग-सत्य कह्या जिनराय, नूमाने वैराग्यवंत सत्यशील निया। मन नच काया मम धारत वारत काम, दश्ने चारित्र जान-गुण शुद्ध मिर्या। जीवण की आश भय मरणको नहीं लेश, कहे जमीरिरा जाके पट्ट सीस धिरया।। धर्म परम सुखदायक जगतमाही, केवलि प्रणीत घार तिहुँ लोक नित्त को। अहिंसो वचन सत्य अद्ता न लीजे पर, धारिये शीयल त्रत दूर तज वित्त को। असिंसा वचन सत्य अद्ता न लीजे पर, धारिये शीयल त्रत दूर तज वित्त को। असीरिख कहे छंती आदि दश भेर धमें धारी कर्मे-रिषु टाल लहे जग जीतको।। |
| Le.                          | <b>. फि</b> होक डिए इंगाएन-हिगास्—गिनिक् <b>य</b> ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भ्री श्रमृत<br>ग्रान्यसग्रह् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

बाय नहीं ठरे पाच पराहे ासीने बानर और बग में सुबस क्षेत्र कोची ने सफ्छ बन निज हो रहते हैं। किसे सनक निज्ञोक महार सिन जोड़ी से स्माप्त मार गान्धीओं म्प्रग है नुस्य निमा जाय नहीं ठर्र पान पर्ला हेरे नहीं मृत्र केंद्रे मंजुरिक्से जक नमंद देव स्व प्राप्त करत को नर है तुमारी चाप चाने दांव पारिये। म सेसी मने राय पंचाने कहे। कराउ है पाम सब क्षीरत उपपरिते।। क्ष्य प्रताप मरी दुरगत बाखरे। १८४ क्षेत्री से देवार स्पार कशी मंत्री प्राव मूढ की ब्री है रतनस्पर सुराष्ट्री विदेसी बोज सीक्ष के विमेक्षी प्रका मेखका मोजवे 🖁 । मंसार की मानिस्पता क्ट्रीकामामानीसे पार्कानी कामास्म के संच्याने प्रकास काय समीरिक को ठांके मुख्या न जान पर्मा स्रक्षेत्रमारियस्ति ग्रह्मा मं स्पद्र रखेव मा माने मोनी है रतनसार मिने स्वाम मृत्यमें मिठास 4

प्रजीयोक 938 क्तब्य शास्त्र-विशारद बाम ष्रम बिंहु जैसे इद्र के घतुष्य सम, कुंजर को कान जैसे तरुवर वल हैं। श्रमोरिख कहे चेत चेत हो हुसियार नर, गाफिल रहे ते आगे पडे मुसक्त हैं॥ जनम मरण् मेट पामत अनत सुख, अमोरिख कहे शिव सुन्दर वरत है ॥१३॥ कुपानाथ कुपा करी दुष्ट बुद्धि नारा कर, काम को 1 मोड लोभ चारो रिषु मारिये मेरी लाज राखो नाथ में तो हूँ अनाथ दीन, कमे रिपु टार मेरी वाहको सभारिये अमीरिख कहे प्रमुतारन तिरन आप, दुख रूप सागर के पार या उतारिये।। वरसत मेवनार भेदे नहीं मगसूल, ज्ञमवि को चित्त नहीं भेदे जिनवाणीए। जलत जवासो जैसे ख्रति घन वरसत, रतारको जमीपै नहीं वीज धृद्धि मानिये ॥ सन्निपात रोगी ताभी दूध खाड जहर होय, अमोरिस्त कहे ऐसे अभवी पिछानिचे जगत के जीव तामें श्रातम समान जान, सुख श्राभिलापी सव दु रा से डरत है। जाएी इम प्राएो पालो द्या हित छाएी यही मोज्की निसाएी जिनवाएी उचरत है होय दूर आहं कार कवे चित्त उपकार, शात चित्त क्लेश नाश छबुदि को टारिये।। मेचकुबर धरमम्बि, निज प्राए त्याग पर जतन करत है। तुपको पछारे नहीं मिलत तदुल कन, निकसे न मारान मथावे कोई पानिये। अभवी पहिचान । जीव द्या महत्त्र । मुभु प्राथंना । राव मेंचरथ हिमिद्धिभिष्ट र्जीव इपाष्ट्रने-ह्याष्ट्र— कान्यसमह भो अमृत

| 131 11411                                                                                                                                                                                   | हो समीऋषित्री म <b>ा</b> सामासा                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सकता सुगाहि के इंचाने गरी<br>रोग्ड फिर निज्ञ मात्र के क्य<br>को के साथ बाग्न बाग्न को स्था<br>काप सनाव में संस्तान के<br>को सुग्र बाग्न कामी सुनिक कि<br>मुझे बानों पात्र बाज्ञ को सुनिक कि | तिनपानी सुति ।<br>पान हरे किया गुड करे तिल पान स्वापन को भागपानी ।<br>इनो चार्ड किया समान महीपेने भी पान्य समुद्र किया एडानी ।<br>पान्ड क्यान समान महीपेने भी पान्य साम नियम अपने ।<br>पान क्यान को किया का में मानी जिल्लाणों ।११६।<br>छाए च्यान को क्षित का पान्य सम्बास है सुन्यान्य । |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                       | HDA FAIR TRANSPORTER                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ইচ্চেচৰা ক<br>চন্দ্ৰীয় ক্ষ                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| भू हिं<br>क्षित्विताः—शास्त्रनीय                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गारद कीड कवि र्थ    | ू<br>इड्ड<br>भिष्मी फुपिभी म                                                                                                                                                                                              | ·• 45-45-4                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| टालत जन्म जराहिक रोंग मडी वितकारन केवलजानी।<br>श्रीमाण्यान प्रकाश करी भिन्न तारण कारण्ये जिनमाणी। १९०।<br>केवलवत महत जिनेग प्रकाग करी सवको मुन्यतानी।<br>या सुन होग मिन्या तम दूर लहे निज आतम क्ष्य पिन्यानी।<br>जास प्रमान प्रनत तिरे तिरिहें तिरते जु अभी भग्न प्राणी,।<br>या सम प्रमुत और नहीं धन है पन है पन है जिनपाणी।। |                     | नांतारा आतरा पर पतास बनन गुण, उन पर राज पान पर गुण, नार है।<br>लोकालोक द्रव्य चेत्र काल भाग भय आहि, भव्य तार्यका क्यों मेद पिमतारिके<br>प्रमीरित्य कहे ऐसे देन प्रिरहत प्याय, क्ट्रें में समस्या प्रति उत्तर पिगारि है।।। | शुभ राष्ट्र अनूप गभीर महा स्तर पनम वाणि वने यिद्युगा।<br>नर नारी पशु सुर इंद्र राणे मिल जानत वैन पितूप छुपा॥ |
| ते अस्त ।<br>जनसम्बद्ध मिन्स्रियसम्बद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k होरू इपि इपाष्ट्र | Fो-स्माष्ट्र— ाहाम <u>ी</u>                                                                                                                                                                                               | FT-X-R-7                                                                                                     |
| ₹ #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |

95 िपट्रध्य पत्रारम मेर्गुमा सम्मान गर्ने जिनकेत सुमा । -Ĕ 100 ľ गुड नन्दर्भ निरमासर्भ antico and a 2 पन पान सम 异型 Ē ř PAR BAR PROPERTY Ē

Ē िकि बास्त का बन्धा घति। सिर मास्य मधात्रत्र हेर् ब्ली। मिति दिस्ति क्यों न म्ये 🎦 निना क्यों क्यों सम्भी मिनो मेर क्या -Berger appel rent, me सह पान 新野野

प्रकीर्याक काञ्च अवर भूषण् साज सजा तन बधन प्राण् चला पर पाका। घिक् है धिक् है यों पिजुष कहे विघवा सिर कीय सुद्दागको टीको ॥१२॥ वैघवता लही पाप उदे तउ नेक न चित्त घरे सुमती की। झकाज करे विषया वश होय तजी धुभ धीको ॥ साज सजी तन बेंघन प्राएए चलो पर पीको। विघवा सिर कीय सुहाग को टीको छोरि के लाब -शास्त्र-विशारद ग्रीड कि श्री अमीऋविकी म**ं र्जा**प्ट श्री श्रमृत

पुनश्च।

कान्यसग्रह

शास्त्र-विशारद ग्रीढ कवि हे धिक वेश पिसूप गुर्या विघवा सिर कीय सुहाग को टीको ॥१३॥ कुल कान करा करिके कुल टा खधरामृत वूँद चटा पर पीको। ठारि खटा तन धारि छटा करि वंक कटाच्छ कटा जनदीको।। नेम घटा उत्तटा करि काज हटा सुमती को बटा निज

[ x8k ] श्रमीऋषिजी म० 4545 ह्मान-विराग जग्यो विघवा चित्त सपित सुख लाख्यो जग फीको ।

विषया सिर सोहे सुहाम को टीको।

चारित भाव पियूष गुनी गुरुखी पद घारख कीन मतीको।। सुद्दाग सज्यो शुभ नीको

सिर सोहे सुहोगको टीको ॥१४॥

वस

देवन

संजम

ताहि समे लिख लेडु गुनी विधवा उत्सव ठानत

मिल्लो हाम मीन घड़े। हाम उपयुक्त मीन घड़े। मिल अस मान घड़े। स्कूरम समें दिता भी कचारे होकों पर ग्राप्त विसमा परे क्सि भाग्न कृषि फलेन ममेछी । को ग्रिन साव पत्नो पस्ट्रे 🕻 🕽 । पन्त्र मिस्रोफ्स नित्य रहे। टेरड सेंड प्र के बार-योग दक्षिय रखीय व E E E E

28 प्रकीर्यंक किर्य माह सुता दुमति को त्यागि गये शिवगति तहां रहे ष्रहगुण थातम निकट है। दुमति दुपात्र भई गई जड जीव पास, भइ ताकी प्रिया थाप त्यागिके सुवट है। श्रमृत दुमतिके भये हें स्त कोवाहिक, ऐसे विषवा के सुत चारों ही प्रगट है। फ्रमसेन राय घर जनम लियो है जिन, चौसठ सुरेन्द्र फ्राये जहा जिन घर है। पाय नरदेह नेह कीनो ना धरम साय, पातक के काज दिन रेन ही अरधो रखो। सुगुरुकी केन हितकारी उरघारी नांदि, त्रज्ञान मिष्यात्वको विकारही भरयो रह्यो।। मात लिध्य पाय जीव खाय जिनशासन में, प्रमञ्जो नेत्रत वर दसन सुघट है। सुर सुर नारी घर घारि जिन मिक सिने-रतन विमान घर प्रानन्द लहर है।। जीव पुद्गल की स्वरूप ना पिछान्यो कर्मी, मनको मनोरथ सो मनमे धरयो रह्यो। श्रमीरिस वसन लपेट्यो निज गेद्द सदा, लोहके सुपिजरमें पारस परयो रहो। मूप्ण बसन यान रतन प्रभा अभित, होते ही तुरत भयो त्रासित अधेर है। त्रमीरिख वाराण्सी पुर पीप द्रामी को, भयो स्राघी रात मादी सत्य दोप्रहर है।। क्से विषवा के सुत चारों ही प्रगट है ?। क्षेत्रे मच्य रात माहि खरे दीप्रहर है ?। लींह के सुपिंजर में पारस परयो रही। 

कान्यसंग्रह

री असीत

मिर बाप पर गर मामत केरी। क्रमी सारी का मात्र के।

नीयन नारिष गरित भी मापनीय, श्री माम जोगन नाति प्रतम्हा । मानोगमा (मानोचना) (दिरो) -)॥ (ਜ਼ਪਲੀ) -,। नी सामारिक क्षा नार्त, .. 7) तमाप्त भारमा प्रामिनी भी तिनोक च्छिपत्रो महाराज भी रत मारीजो महापत्र पा नाम पुस्ति आराजा वर्गे दर्गेण. म्रह्मारम द्यवस्ताः का भीतन मिरा , र | बा शंतिक्यति गुरु गुरा महिमा, जोगन चारेष, प्रकाशित पुरतकों की सची मी पञ्च वर्तमेछी बन्दता (हिन्दी) )। | क्षेत्र धर्मांचें शरिसा तस्त्र (मराजी) -) | जहिसा, ,, )।।। | असम्मानते चा सरल उत्राय. पत्ने मिनाएं शर काम्प, (हिन्दी) =) == == -= नांचे यानेप्राय, भाग रे प, ,,, रो। E भ्रो तिकोक यारीजो महाराज विराजित क्षेत्रपमां विषयी खत्रैन पिद्धाः ग नश गुन भागन यहार, रजाहर पंचबीछी ग्राध्य मागतिमारीये श्रेष ग्रंथा, प्यात्मक देशन्य सर्वक नाम पुरतक भी महातीर सन्देश, उनदेश रलकींग, शन कुग्रर, हिन्दी क्षेत्र प्यावली (हिन्दा) -)। | गीसरप, (मराठी) )॥। नांचे मिषाय माग १ ला, 33 7)। ग्रात्मोवति चा सरल उगय, अनम्माविष्यी अनेन विद्या मराठी जैन पद्मानली, क्षेत्र्यान व जैत्वमं, अत्यक्तिमिह्य क्षेत्र षमतिति वियोगता उपदेश रान कीप, माग्ही भावना. शान्य शतक,

CANADA PROPERTY OF THE PERTY OF युस्तको मिसने का पताः—

Ē ц'n

रत्न जैन पुस्तकालय पाथसीं (महमदनगर)



eatalaiaean atara laigh atara

मी बैनोद्रप पिटिंग शेस, रक्साम 1